## रामकृष्ण परमहंस

मूल लेखक हूं रोमां रोलां

श्रनुवादक धनराज विद्यालंकार

सपादक डॉ॰ 'रघुराज गुप्त विकास ग्रन्वेष्णालय, कालाकांकर भवन, लखनऊ

### लोकभारती प्रकाशन

१५-ए, महातमा गाधी मार्ग, इलाहाबाद-१

Ramkrishna Paramhansa Hindi translation by Dhanraj Vidyalankar and Raghuraj Gupta of the life of Swami Ramkrishna Paramhansa as told by Romain Rolland

Price Rs. 20 00

लोकमारती प्रकाशन १५-ए, महात्मा गाघी मार्ग इलाहाबाद-१ द्वारा प्रकाशित

मूल लेखक: रोमां रोलां

अनुवादक धनराज विद्यालंकार

सम्पादक रघुराज गुप्त

तृतीय संस्करण : १६७८ वावरण-णिल्पो : घिवगोविन्द

> लोकभारती प्रेस १८, महात्मा गावी मार्ग इलाहावाद-१ द्वारा मुद्रित

मूल्य : २०,००

आत्मा की इस तीर्थयात्रा में मेरी विश्वस्त संगिनी, जिसके विना इस दीर्घ यात्रा को समाप्त करना मेरे लिए सभव न था, उस स्नेहमयी भगिनी मैदालिन के चरणों में अपित

रो० रो०, जनवरी १६२६

''महापुरुषो के उन जीवित जलाशयो पर, जिनमे शाश्वत शक्ति का निवास है, मनुष्य को विश्राम करना ही होगा, साँस लेनी होगी, एव स्नान करके व उनका पवित्र जलपान करके तरोताजा होना होगा। यदि मनुष्य-जाति की आदि जन्मभूमि मे, उन पर्वत-शिखरो पर, जिनके एक पार्श्व मे गगा व सिन्धु की जलघाराएँ प्रवाहित हो रही हैं और दूसरी तरफ मुरयुनी के सदश ईरान की जलघाराएँ वह रही हैं - उन जलाशयों का पता न लग सके तो और कहाँ लग सकता है ? पश्चिम अत्यन्त सकीर्ण है । ग्रीस क्षुद्र है, वहाँ मेरा दम घुटने लगता है। इजराइल गुष्क प्रदेश है, वहाँ में हाँफने लगता हूँ। इसलिए में कुछ देर के लिए एशिया व महाप्राच्य की तरफ देखना चाहता है। भारत महासागर के समान विशाल है। वही मेरा काव्य निहित है। उस महाकाव्य मे छन्दोमग नही है, स्वर की विषमता नही है, उसमे स्वरसगीत का स्वर्गीय माधूर्य है । वह सूर्य की सुनहरी किरणो की छटा से उज्ज्वल है, देवताओं के आशीर्वाद से विभूषित है। वहाँ निर्मल शान्ति का राज्य है, और सव विरोघो व सघर्षों के ऊपर एक अनन्त माचुर्य तथा असीम भ्रातुमाव विराजमान है, जो सभी जीवित प्राणियो तक फैला हुआ है। यह प्रेम, दया व करुणा का एक अगाघ व असीम समूद्र है। मैं इतने दिनो से जिस वस्तु की तलाश मे था—आज वह मूझे प्राप्त हो गई है। यह करुणा की वाइविल है।"

मिशलेट . 'मानवता की बाइविल', १८६४

# त्र्रानुक्रम

| एक 🛪 शैशवलीला                                             | •••   | ३४  |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----|
| दो * माँ काली                                             |       | ४२  |
| तीन * ज्ञान के दो पथ-प्रदर्शक-भैरवी ब्राह्मणी और तोतापुरी |       | ४५  |
| चार * ब्रह्म के साथ ऐक्य-बोध                              | ••    | ૭૭  |
| पाँच * मनुष्य मे प्रत्यावर्तन                             |       | 3   |
| छः * ऐक्य-निर्माता                                        | •••   | १०व |
| सात * रामकृष्ण और भारत के महान् जननायकगण                  | • • • | १६६ |
| आठ * शिष्यो की पुकार                                      |       | १६३ |
| नौ * प्रभु और उसकी सन्तान                                 | ••    | २०६ |
| दस * प्रिय शिष्य नरेन्द्र                                 | •••   | २४१ |
| ग्यारह * साध्य सगीत                                       | •••   | २७१ |
| बारह * नदी का समुद्र मे पुन. प्रवेश                       |       | २५१ |
| <b>अ</b> पसंदार                                           |       | 30  |

### लेखक की मूमिका

इन दोनो ग्रन्थो की रचना में मैं निरन्तर रामकृष्ण मिशन से परामर्श लेता रहा हूँ। उन्होंने कृपा करके सब आवण्यक पुस्तको व अन्य लेख सामग्री के उप-योग का सुअवसर देकर मुझे अनुगृहीत किया है। विशेष रूप से मैं निम्नलिखित महानुभावो का ऋणी हूँ जिनसे मुझे अत्यन्त सहायता प्राप्त हुई है:—

सर्वप्रथम, वेलूर मठ के वर्तमान श्रद्धास्पद प्रधान स्वामी शिवानन्द । उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्मृति के आधार पर 'ठाकुर' के सम्वन्व मे मुझे अनेक वहुमूल्य तथ्यों से अवगत किया है। दूसरे, ठाकुर के अन्तरग शिष्य तथा धर्म-प्राण महेन्द्रनाथ गुप्त, इन्होंने विनयवश अपना सम्पूर्ण नाम प्रकाशित न करके अपने नाम के 'म' इस आदि अक्षर से ही अपना परिचय दिया है। तीसरे, धर्मप्राण, जानवृद्ध तरुण श्रीमान् वशीसेन, जो कि सर जगदीशचन्द्र वसु के छात्र हैं और विवेकानन्द के मक्त हैं। आपने मगिनी क्रिस्टिनरचित अप्रकाशित स्मृति कथा को, उनकी अनुमति लेकर मुझे दिखाया था। वहिन क्रिस्टिन, वहिन निवेदिता के समान स्वामी विवेकानन्द के अनेक पात्र्वात्य शिष्य व शिष्याओं में सर्वापक्षा अन्तरग शिष्य थी। चौथी, मिस जौसेफिन मैकलियड, जो कि महान् स्वामीजी की कर्मशील और विश्वस्त वन्धु और अनुरक्त मित्र थी। पाँचवे, और सबसे अधिक, 'प्रबुद्ध भारत' पत्रिका के सम्पादक स्वामी अशोकानन्द,

१. रोर्ला ने रामकृष्ण एव विवेकानन्द इन दोनो महापुरुपो की जीवनी लिखी है।—अनु०

र इस स्थल पर तथा इस पुस्तक के अन्य स्थलो पर भी 'वर्तमान' शब्द से सन् १६२८ ईस्वी का बोध करना चाहिए, क्योकि इसी सन् मे यह पुस्तक लिखी गई है।—अन्०

जिन्होंने मेरे अनेक अथक प्रश्नों का उत्तर देने में कभी क्लान्ति का अनुभव नहीं किया, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूर्ण पाण्डित्य के साथ दिया। उनके द्वारा ही मुझे रामकृष्ण मिशन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्यों का सग्रह करने का मौका मिला है।

श्रीयुत वनगोपाल मुखोपाच्याय और मेरे विश्वस्त मित्र डॉक्टर कालिदास का भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। श्रीयुत मुखोपाच्याय ने ही मुझे पहले-पहल श्री रामकृष्ण के अस्तित्व के वारे मे अवगत किया था और डॉक्टर नाग ने इस वारे मे मुझे अनेक वार अनेक परामर्श व उपदेश दिये हैं।

यदि मैं अपने इन निपुण पथदर्शकों की सहायता को, अपने चिर आदरणीय मारतवर्ष तथा मानवता की सेवा में उपयुक्त रूप से व्यवहार में ला सकूँ तो मैं अपने आपको चन्य समझूँगा।

—रोमा रोलां

दिसम्बर, १६२८।

#### ग्रपने प्राच्य पाठको से

'जानी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मक्त के चरणों में प्रणाम है, साकार-वादी मक्त व निराकारवादी मक्त, दोनों के चरणों में प्रणाम है, पुरातन ब्रह्म-ज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है, इदानीतन सत्यज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है।' (रामकृष्ण, २८ अक्टूबर १८८२)

यदि मुझसे प्रमादवश कोई भूल हो गई हो, तो भारतीय पाठकगण से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि वे उसकी उपेक्षा करेंगे। इस गुरु दायित्व को वहन करने के लिए मैंने वकुठित माव से कठोर परिश्रम किया है। परन्तु ऐसा होने पर मी मारतवर्ष को अनेक सहस्र वर्ष प्राचीन विचारवारा की सर्वया सही अर्थों मे व्याख्या कर सकना एक योरोपवासी के लिए समव नही है। कारण, इस प्रकार की व्याख्या, प्राय. भ्रमात्मक हो सकती है। तथापि एक बात में निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ, कि जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के वीच प्रवेश करने के लिए मैंने विशुद्ध व विनयावनत चित्त के साथ जो प्रयास किया है, उसमे किसी प्रकार के कपट व कृत्रिमता का लेश नहीं है।

इसके साथ ही मैं यह स्वीकार करता हूँ कि पिश्चिमी देशवासी होने के कारण, जिस स्वतन्त्र विचार-वृद्धि का मेरे अन्दर जन्म हुआ है, उसका भी मैंने कणमात्र पिरत्याग नहीं किया है। सभी के विश्वासों के प्रति मैं श्रद्धा रखता हूँ, और प्रायः मैं उनको प्यार भी करता हूँ। किन्तु, मैं कभी भी उन्हें अपना मत नहों कह सकता। श्रीरामकृष्ण को अपना अन्तरग अनुभव करता हूँ। इसका कारण यह नहीं है कि उनके शिष्यों के समान मैं भी उन्हें भगवान का अवतार समझता हूँ। उसका कारण यह है कि मैं उनके अन्दर मनुष्य का दर्शन करता हूँ। वेदान्तियों के समान, आत्मा में भगवान वास करते हैं, और आत्मा सर्वत्र

विद्यमान है, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है, इस वात को स्वीकार करने के आग्रह में मैं किसी माग्यवान् पुरुप में मगवान् को सीमावद्ध करने का कोई प्रयोजन नहीं देखता। कारण, अज्ञात रूप में ही सही, परन्तु यह आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का ही एक रूप है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जो कुछ भी मौजूद है, मैं उसमें ही मगवान् को प्रत्यक्ष करता हूँ। अखण्ड विश्व के मध्य जिस प्रकार में पूर्ण माव से उसका दर्शन करता हूँ, उसी प्रकार क्षुद्रतम खंड के वीच भी में उसको देखता हूँ। मूल सत्ता के मध्य कोई भेद नहीं है और समस्त विश्व में ही यह शक्ति अनन्त व सीमाहीन है। सामान्यतम परमाणु के बीच जो शिक्त गुप्त रूप से विद्यमान है, उसे यदि हम केवल एक मात्र जान सके, तो उसके द्वारा ही समस्त विश्व को उडाकर ध्वस कर सकना समव है। भेद केवल यही है कि यही शिक्त अल्पाधिक रूप में मनुष्य के विवेक में, अहम् में, शिक्त की इकाई में निहित है। श्रेष्ठतम मनुष्य भी उस सूर्यांलोक के ही स्वच्छतर व स्यष्टतर प्रतिविस्व मात्र हैं, जो प्रत्येक ओस के कण में झिलमिल करता है।

इसलिए ही मैं आव्यात्मिक महापुरुषों के और उनके पूर्ववर्ती व समसामयिक हजार-हजार अज्ञातनामा सह्यात्रियों के वीच किसी प्रकार का कोई भेद-मांव नहीं देख पाता हूँ। मक्त लोग अवश्य इस प्रकार के पवित्र भेद को मानकर चलना पसन्द करते हैं। आत्मा की जो विपुलवाहिनी युग-युग से अभियान करती चली आ रही हैं, उससे मैं जिम प्रकार बुद्ध व ईसा का तिल मात्र पृथक् करके नहीं देखता हूँ, उसी प्रकार रामकृष्ण व विवेकानन्द को भी अलग नहीं देख पाता। गत शताब्दी के नवजागृत मारत में जिन समस्त प्रतिमावान् व्यक्तियों ने जन्मलाम करके, अपने देश की प्राचीन शक्ति को पुनर्जीवित किया है, देश में सर्वत्र विचार के वसन्त की बहार लाये हैं, इस पुस्तक में मैं उन्हें यथायोग्य स्थान देने का प्रयत्न कर्षोंग। उनमें से प्रत्येक का ही कार्य निर्माणशील था। और उसमें से प्रत्येक को कुछ विश्वासी मनुष्यों के दल ने घेर लिया था, —जिन्होंने अपना अलग-अलग एक-एक सम्प्रदाय खडा कर लिया और अज्ञात रूप में यह सोचने लगे कि यह सम्प्रदाय ही वह मन्दिर हैं, जो एकमात्र श्रेष्ठतम देवता की अधिष्ठान-मूमि है।

इस दूर प्रदेश में मैं उनके उस पार्थक्य व अनैक्य के सग्राम की धूलराणि को प्रत्यक्ष नहीं करना चाहता। इस दूर देण में उनकी वह कौटेदार वाडे मुझे टिष्टिगोचर नहीं होती। दिखलाई देता है, केवल एक अनवरुद्ध, विशाल व विस्तृत मैदान। दिखलाई देती है, निरविच्छित्र निरविध एक नदी, पास्कल के शब्दों में "गितिशील पथ (chemin qui marche)"—िजस ईश्वररूपी महानदी में सब नालों व निदयों का महासगम होता है, उसकी श्रीरामकृष्ण ने औरों की अपेक्षा अपने मन में पूर्णतर रूप से कल्पना ही नहीं की है, उसने अपने अन्दर उसकी साक्षात् अनुभूति की है। यहीं कारण है कि मैं उसे प्रेम करता हूँ, और इसी-लिए मैंने उसके अन्दर से कुछ विशुद्ध जल, पृथ्वी की महातृष्णा को दूर करने के लिए आहुत किया है।

किन्तु मैं इस नदी के किनारे पर ही घुटने टेककर न बैठा रहूँगा। मैं इस नदी की घारा के साथ-साथ सीघा समुद्र को लक्ष्य करके अविराम यात्रा कहँगा। इस नदी के प्रत्येक मोड पर, जहाँ पर कि मृत्यु ने हमारे अन्यतम पथ-प्रदर्शक नेता को आह्वान करके वही पर ककने का आदेश किया था, मैं अपने सह-यात्रियों की श्रद्धालु मण्डली को पीछे छोडकर आगे बढता चला जाऊँगा, मैं घारा के प्रवाह के साथ-साथ चलूँगा और उसके निर्गम-स्रोत से लेकर सगम तक उसे अर्घ्य प्रदान करूँगा। नदी का निर्गम स्थान पित्रत्र है, इसका प्रवाह पित्रत्र है, इसका सगम-स्थल मी पित्रत्र है। और हम इस नदी मे, इससे मिलने वाले छोट-बढ़े नालों मे, और इस महासमुद्र में मी—जीवित भगवान् की गितमान् मूर्ति का आर्लिंगन करेंगे।

विलेन्यू, फ़िस्मस, १६२८।

---रो० रो०

# पाइचात्य पाठको के प्रति

मैंने अपना समस्त जीवन मानव जाति में मेल सावन के लिए समिंपत कर दिया है। योरोप की विभिन्न जातियों में विजेपतः योरोप की दो श्रेष्ठ जातियों में, जो कि माई-माई होते हुए भी परस्पर अत्रु हैं, मेल कराने के लिए मैंने मरसक चेष्टा की है। इसी प्रकार गत दस वर्ष से मैंने पूर्व और पश्चिम में समझौते के लिए भी पूरी कोशिश की है। भूल से पूर्व व पश्चिम के जिन दो विरोधी आदर्शों का—तर्क व विश्वास का—परन्तु जो वास्तव में विरोधी न होकर दो विभिन्न आदर्श हैं—अनुयायी समझा जाता है, मैं उनमें भी मेल स्थापित करने की इच्छा रखता हूँ, कारण पूर्व और पश्चिम दोनो देशों में ही विश्वास और तर्क इन दोनो विभिन्न आदर्शों को समान रूप से ही ग्रहण किया जाता है, यद्यिष कुछ व्यक्ति इस वारे में सन्देहशील हैं।

हमारे युग में बातमा के इन दो अवाँशों के बीच एक विचित्र वाहियात भेद खड़ा कर दिया गया है, और यह मान लिया गया है कि इनमें मेल असमव है। इसका कारण केवल हमारी दृष्टि की सकीर्णता है, जो कि उन दोनों पक्षों में, जो इन आदशों के प्रतिनिधि होने का दावा करने हैं, समान रूप से विद्यमान है।

एक तरफ वे लोग, जो अपने को वार्मिक कहते हैं, अपने-आपको अपने धर्म-मन्दिर की चारदीवारी के अन्दर केंद्र किए रहते हैं, और न केवल उससे वाहर आने से ही इकार करते हैं (ऐसा करने का उनका अविकार हैं), अपितु यदि उसका वश चले तो वे उस चारदीवारी से वाहर रहनेवालों को जीवित रहने के अधिकार से ही वचित कर दे। दूसरी तरफ, तर्कवादी स्वतन्त्र विचारक लोग, जिनके अन्दर किसी प्रकार की वार्मिक मावना का एक प्रकार से सर्वया अभाव है, (जिसका कि उन्हे अधिकार है) धार्मिक आत्माओं के विरुद्ध लंडना ही अपने जीवन का एक मुख्य व पित्रत्व लक्ष्य समझते हैं और उन्हें जीवित नहीं रहने देना चाहते । इसका परिणाम मनुष्य के पक्ष में धर्म को वाकायदा नष्ट करने का निर्यंक तमाशा होता है । वे यह नहीं देख पाते कि वे उस वस्तु पर आक्रमण कर रहे हैं, जिसे कि वे समझ नहीं पाते । उन ऐतिहासिक व तथाकियत ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पर जो कि बहुत काल गुजर जाने के कारण सर्वया निर्वीय हो चुकी हैं, और जिनके ऊपर काल की काई जम चुकी हैं, धर्म की आलोचना करना उसी प्रकार निर्यंक है, जिस प्रकार कि उन शारीरिक अवयवों के छेदन से, जिनके द्वारा मानसिक क्रियाएँ प्रवाहित होती हैं, आन्तरिक मानसिक तथ्यों की व्याख्या असमव है । मेरा ख्याल है कि जिस प्रकार प्राचीन समय मे प्रायः समी घर्मों ने जादू-शक्ति तथा उसको अभिव्यक्त करने वाले शब्द, अक्षर व वर्णों को एक समझकर एक प्रकार की भूल की है, उसी प्रकार आजकल के युक्तिवादियों ने विचार-शक्ति तथा उनकी अभिव्यक्ति में भेद न करके एक भ्रम को जन्म दिया है ।

किसी धर्म को जानने, समझने व उसके बारे मे निर्णय करने अथवा यदि आवश्यकता हो तो उसको दोषी ठहराने के लिए सबसे पहली शर्त घामिक चेतना के सम्बन्ध मे व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना है। और तो क्या, जिन्होंने धर्म को पेशे के रूप मे ग्रहण किया है, उनमें से भी सबको वर्म के बारे में सम्मति देने का अधिकार नहीं है। कारण, यदि वे वस्तुतः निष्कपट व सच्चे हैं, तो वे यह स्वीकार करेंगे कि धर्म का पेशा और धर्म-चेतना यह दो पृथक् वस्तु हैं। बहुत से ऐसे श्रद्धेय पादरी व धर्मयाजक हैं, जो कि केवल परम्परावश या किसी स्वार्थ-वण या सिर्फ आलस्यवण ही धर्म मे विण्वास रखते हैं, उन्होने धार्मिक अनुभूति की या तो कभी आवश्यकता ही अनुभव नही की और या पर्याप्त चरित्र-बल न होने के कारण वे उसे पाने से कतराते है। इसके विपरीत बहुत से वे व्यक्ति हैं, जो सव धार्मिक विश्वासो से रहित हैं, अथवा अपने-आपको उनसे रहित समझते हैं, किन्तु वास्तव मे वे एक अति-तार्किक चेतना मे निमन्न रहते हैं, और उस चेतना को वे समाजवाद, कम्यूनिज्म, मानव-हितवाद, राष्ट्रीयतावाद और यहाँ तक कि बुद्धिवाद की सज्ञा देते हैं। जिस वस्तु के बारे मे विचार किया जा रहा है, उस वस्तु से नही, अपितु किस प्रकार विचार किया जाता है, इसके द्वारा ही विचार के मूल का निर्घारण होता है और इसके द्वारा ही हम यह जान सकते हैं कि कीन-सा विचार घर्ममूलक है। यदि कोई विचार किसी

प्रकार की भी क्षित की पवराह किये विना, निर्माक रूप मे एकान्त एकाग्रता के के साथ स्वार्थरहित होकर सत्य की खोज मे अग्रसर होता है तो उस विचार को ही में धर्ममूलक कहता हूँ। कारण, यह मानवीय प्रयत्न के एक ऐसे लक्ष्य में विश्वास की पूर्व कल्पना करता है, जो कि व्यक्ति के जीवन से ऊँचा है, अनेक समय प्रचलित समाज के जीवन से भी ऊँचा है, और यहाँ तक कि समग्र मानवता के जीवन से भी अधिक ऊँचा है। और तो क्या, सण्यवाद भी जब किसी ग्रिक्शाली मानव के अन्तस्तल से निर्गत होता है, जब वह दुर्वलता का सूचक ने होकर शक्ति का द्योतक होता है, तो वह भी धार्मिक आत्माओ की महती सेना के अनियान में सम्मिलित हो जाता है।

दूसरी तरफ गिरजाघरों में हजारों मीह विश्वासी व्यक्ति एकत्रित होते हैं, वे चाहे वर्मयाजक पादरी हो या साघारणजन हो, परन्तु वे वार्मिक कहनाने के योग्य नहीं होते। वे इसलिए विश्वास नहीं करते, नयोंकि उन्होंने अपनी स्वतन्त्र इच्छानुसार विश्वास करना पसन्द किया है, अपितु इसलिए विश्वास करते हैं, नयोंकि वे उस घुडसाल में वैषे हुए हैं, जहां पर कि अनायास लब्ब विश्वास के दाने व चारे से गरी हुई नौंद जन्म से ही उनके सम्मुख रहती है, और उन्हें उसकी जुनाली के सिवाय और कुछ कार्य नहीं है।

ईसा के सम्बन्ध में यह करण कथा प्रचलित है कि 'वह ससार के अन्त तक वेदना का मार वहन करेगा।' किसी वेदना को वहन करने वाले परमात्मा में विश्वास करना तो दूर की वात है, परन्तु मैं तो किसी देहधारी परमात्मा में ही विश्वास नहीं करता। परन्तु मेरा विश्वास है कि सुख दु.ख सहित प्रत्येक वस्तु, जिसका कि बस्तित्व है, उसमें और प्रत्येक प्रकार के जीवधारियों, मनुष्य जाति और मनुष्यों में, और समस्त विश्व में केवल वहीं परमात्मा है, जो निरन्तर जन्मशील है। क्षण-क्षण में नई सुष्टि का निर्माण हो रहा है। धर्म कभी पूर्ण नहीं होता। यह अविराम कर्म है, अविराम संघर्ष की कामना है—एक जलप्रपात की निरन्तर प्रवहमान वारा है, एक वद्ध जलाशय नहीं है।

निदयों के देश में मेरा जन्म हुआ है। मैं उन्हें जीवित प्राणियों के समान ही प्यार करना हूँ, और मेरे पूर्वज इन निदयों को नुरा व दुग्व की अजिल क्यों प्रदान करते थे, इसे में अच्छी तरह समझता हूँ। और मव निदयों में पिवत्रतम नदी वह है, जो कि आत्मा के अन्तरनम प्रदेश से, आत्मा की चट्टानों, वालू व हिमर्शेलों में अनन्तकाल से प्रवाहित हो रही है। उसी में वह आदिमतम शिक्त निहित है, और उसे ही मैं धर्म कहता हूँ। सब पदार्थ इसी आत्मा की स्रोत-

स्वनी के अन्तर्गत हैं। यह आत्मा की स्रोतस्विनी हमारी सत्ता के गम्मीर अगाध रस-भण्डार से निःस्त होकर, अनिवार्य ढलानो को पार करती हुई उसी चिन्मय, अनुभूत नियन्त्रित व समाधिमय महासत्ता के समुद्र मे विलीन हो जाती है। और जिस प्रकार निदयों के भून्य जल-भण्डार को पूर्ण करने के लिए समुद्र का जल घनीभूत होकर वाप्प वनकर मेघो के रूप मे आकाश मे एकत्र हो जाता है, सृष्टि का यह अविराम चक्र भी ठीक इसी प्रकार घूमता रहता है। मूल स्रोत से महासागर तक, और महासागर से मूल स्रोत तक यह सब एक ही शक्ति है, एक ही सत्ता है--जो अनादि और अनन्त है। इस सत्ता को मगवान् (और कौन-सा मगवान ?) कहे या शक्ति (और कौन-सी शक्ति ?) कहे, इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। इस सत्ता को प्रकृति भी कह सकते है, (परन्तु यह किस प्रकार की प्रकृति है, जब कि इसमे आत्मा की शक्तियाँ भी विद्यमान हैं ?) शब्द । शब्द । गव्दों के सिवाय यह और कुछ नहीं है। एकता, अमूर्त एकना नहीं, अपितु प्राण-मय जीवित एकता, यही इस सवका सार है। इस एकता का ही मैं पुजारी हूँ, और यही वह एकता है जिसकी सब धार्मिक विश्वासी, और वे सब सणयवादी भी, जो जात या अज्ञात रूप से अपने अन्दर इसे वहन किये हुए हैं, समान रूप से पूजा करते हैं।

वह अद्दर्य, सर्वत्र्यापिनी महादेवी—जिसने अपने सुवर्ण वाहुपाश मे वहुरूप-मय, वहुवर्णमय, बहुस्वरमय सगीत को आहृत किया है—उस एकता रूपी महादेवी के चरणो में मैं इस नूतन ग्रन्थ को सम्पित करता हैं।

नव जागृत भारत में लगभग एक शताब्दी से समस्त लक्ष्यवेघियों का यह एकता ही लक्ष्य-विन्दु रहा है। इस समस्त शताब्दी में भारत की पुण्यभूमि से वहुत से अग्निगर्भ तेजस्वी महापुरुषों का जन्म हुआ है—अजस्र मानवता व विचार की जाह्नवी घारा का अभ्युदय हुआ है। उनमें और चाहे जो मी विभिन्नता व मतभेद रहे हो, परन्तु उनका लक्ष्य एक ही रहा है—और वह भगवान के द्वारा मानवता का मिलन है। और इस एकता के साधकों में जितना ही परिवर्तन हुआ है, उतना ही इस एकता का विस्तार हुआ है और वह अधिक स्पष्टतर हो गयी है।

प्रारम्म से लेकर अन्त तक यह विराट् आन्दोलन प्रतीच्य और प्राच्य, युक्ति और विश्वास के ऊपर पूर्णतया समान रूप से आश्रय करके सहयोग के रूप में ही सगठित हुआ है और यह विश्वास अवश्य ही वह विचारशून्य अन्ध स्वीकृति मात्र नहीं है, जिसका कि गुलामी के युग मे पददलित निर्वीर्य जातियों के बीच विचारहीन अन्य स्वीकृति की मावना से जन्म हुआ है—अपितु यह विश्वास एक

जीवित व ज्ञानमय अन्तः अनुभूति है, यह साइक्लप्स के तृतीय नेत्र के समान है, जो अन्य दोनो नेत्रों को अर्थभून्य नहीं बनाता, अपितु उन्हें पूर्णता प्रदान करता है।

इन आघ्यात्मिक महापुरुपो<sup>२</sup> के शानदार जुलूस में से (जिनके वारे में में आगे चलकर आलोचना करूँगा) मैंने केवल दो महापुरुपों को चुना है, जिन्होंने अतुलनीय शक्ति व सौन्दर्य के द्वारा विश्वातमा की इस अनुपम स्वर-संगति को उपलब्व किया है, और इसी लिए जिनके प्रति मेरा हृदय विशेष रूप से श्रद्धा-निवत है। उन्हें इस स्वर-संगति के मोजार्त व वियोवन कहा जा सकता है—वे देवाधिदेव अरेर वज्रवारों देवराज—रामकृष्ण और विवेकानन्द हैं।

इस पुस्तक के आलोच्य विषय तीन हैं, अथवा एक भी कहा जा सकता है। हमारे युग में हमारे समक्ष उद्घाटित दो असामान्य जीवनों की कहानी इसमें विणत है। उस कहानी का अर्घ अण दन्तकयाप्रघान है, और अर्घाश एक महाकाव्य के रूप में है। और उसके साथ उस महामहिमान्वित विचारधारा का वर्णन है, जो कि जहाँ एक तरफ धार्मिक व दार्शनिक है, वहाँ दूसरी तरफ

१ दन्तकथाओं में वींणत राक्षसों की एक जाति का नाम है। यह सिसिली द्वीप के निकट रहतीं थी, और यह कथा प्रचिनत है कि इनके ललाट के बीच एक नेत्र होता था।

२ इस खण्ड का छठा अघ्याय 'एकता के निर्माता' देखिए—(राममोहन राय, देवेन्द्रनाय टैगोर, केणवचन्द्र सेन, दयानन्द)। और इसके साथ 'रिव्यू योरोप' पत्रिका के १५ दिसम्बर, १६२८ के अक मे 'अग्रगामी भारत' शीर्पक प्रवन्य से तुलना कीजिए, जिसमे मैंने अपने सम-सामयिक महापुरुष श्री अरविन्द की भी आलोचना की है।

३ मोजार्त—वुल्फर्गेंग ऐमेडियस मोजार्त यह विख्यात आस्ट्रियन सगीतज है। सन् १७५६ की २७ जनवरी को इनका जन्म हुआ एव सन् १७६१ को ५ दिसम्बर को इनकी मृत्यु हुई थी।—अनु०

४ वियोवन—लुडविंग वान वियोवन यह उन्नीसवी शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ स्वर संगीतज्ञ हैं। वियोवन जर्मन थे। सन् १७७० के १७ दिसम्बर को इनका जन्म हुआ और सन् १८२७ की २६ मार्च को इनका देहावसान हुआ।

५ मूल पुस्तक में 'Pater Scraphicus' यह पाठ है, जिसका अर्थ 'देवताओ का पिता' है।

६ दोनो खण्ड।

नैतिक व सामाजिक है। यह अतीत भारत के गर्म से वर्तमान मानवता के लिए सन्देश वहन करके लाई है।

यद्यपि इन दोनो जीवनो की दर्दनाक कहानी का अपरूप काव्यमय सौदर्य तथा होमरिक गाम्मीर्य ही यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है (जैसा कि आप स्वय लक्ष्य करेंगे) कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, इन दो जीवनों के गतिपथ के अन्वेपण, व सन्धान में अपने दो वर्ष वयो व्यतीत किए हैं, तथापि मैं यह कहना उचित समझता हूँ कि केवल एक साहसी अन्वेपक के कौतूहलवश मैं इम यात्रा में प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ।

में एक उपन्यास लेखक नहीं हूँ, जो कि क्लान्त व थके हुए पाठकों को आत्मविस्मृत करने के लिए लिखता है। मैं इसलिए लिखता हूँ कि जिससे मेरे पाठक अपने आपकों खोज सके, मिथ्या के आवरण से मुक्त अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को पहचान सके। मेरे जीवित या मृत सभी सहयात्री इसी लक्ष्य को लेकर अग्रमर हुए हैं, और मेरे निकट शताब्दियों व जातियों की सीमाओं का कोई अर्थ नहीं है। आवरणमुक्त आत्मा के लिए प्राच्य व प्रतीच्य का कोई बन्धन नहीं है, ये वस्तुएँ उसके बाह्य आवरण मात्र हैं। समस्त विश्व ही आत्मा का निवासस्थान है। और हममें से प्रत्येक में ही जब आत्मा का निवास है, तब हम सभी उसके समान अधिकारी है।

जिस आन्तरिक विचार ने मुझे इस ग्रन्थ की रचना के लिए प्रेरित किया है, उसका मूल स्रोत कहाँ है, इसकी व्याख्या करन के लिए यदि मैं अपने-आपको कुछ क्षण के लिए रगमच पर लाता हूँ, तो आशा है, पाठकगण मुझे क्षमा करेंगे। केवल हण्टान्त के लिए ही में ऐसा कर रहा हूँ, क्यों कि वास्तव में मैं कोई असा-वारण पुरुप नहीं हूँ। में एक अत्यन्त साधारण फ़ासीसी हूँ। में जानता हूँ कि मैं उन हजारो पिष्चम देणवासियों का, जिनके पास अपने को प्रकट करने के न साधन हैं, और न समय ही है, एक प्रतिनिधि मात्र हूँ। जब हममें से कोई व्यक्ति अपने आपको मुक्त करने के लिए अपने हृदय के गमीरतम अन्त-प्रदेश से कुछ कहता है, तो उसका वह शव्द उन हजारों मूक कण्ठस्वरों को ही मुक्त करता है। इसलिए आप मेरी आवाज को नहीं, अपितु उन्हीं के कण्ठों की प्रतिच्वित को सुने।

मच्य फास के जिस अचल मे मेरा जन्म हुआ है, और जहाँ मैंने अपने बच-

१ ग्रीक महाकिव होमर के काव्य मे जो महान् गाम्मीर्य देखा जाता है, उसके समान ।

पन के चौदह वर्ष व्यतीत किये हैं, मेरे पूर्वपुरुष णताब्दियों से वही रहते चले आये हैं। मेरा वश विशुद्ध फ़ान्सीसी तथा विशुद्ध केथोलिक है। उसमें किसी प्रकार का कोई विदेशी मिश्रण नहीं हुआ। सन् १८८० में मेरे पेरिस आने से पूर्व तक मेरे जीवन का प्रमात समय निवर्नायस जिले की सीमाओं में ही आवद्ध था। और इस जादूपूर्ण प्रदेश में वाह्य ससार के प्रभावों का प्रवेण सर्वया निपिद्ध था।

स्तरा इस फासभूमि के वृसर नील आकाश के नीचे, और उसकी निदयो की रेखाओं की सीमाओं से घिरे हुए इस मृण्मय पात्र में वन्दी होकर मैंने अपने गैणवकाल मे विश्व के नाना वर्णों का आविष्कार किया है। जब मैंने अपनी युवावस्था मे दण्डपाणि होकर विचार-पथ पर यात्रा प्रारम्भ की, तो मैंने किसी भी देश में कोई अजनवी या अज्ञात वस्तु नहीं पायी। मन के जो विभिन्न प्रकार र्मेंने पाये, व अनुभव किये, वे मूलत मेरे मन के ही अनुरूप थे। वाह्य की अमि-जता ने मुझे केवल अपने मन को ही समझना सिखाया, मैं अपने मन की उन विभिन्न अवस्थाओं को समझने लगा-जिन्हें मैं इससे पूर्व भी लक्ष्य करता था, परन्तु समझ न पाता था । शेक्सपीयर, वियोवन, टाल्स्टाय व रोम आदि सव णिक्षको ने--जिनकी रसवारा द्वारा मेरा जीवन अनुप्राणित हुआ है, मुझे अपने अन्तर के इस गुप्त नगर के—इस लावा-स्रोत के नीचे प्रमुप्त भूमिनिमग्न हर्क्यू-लिनियम के अवरुद्ध द्वार मे प्रवेश की विधि के अतिरिक्त और कुछ नहीं सिखाया है। और मेरा दृढ विश्वास है कि मेरे अनेक पडोसियों के अन्तर में मी यह इसी प्रकार प्रसुप्त है। वे केवल इसके अस्तित्व से अभिज्ञ नही है, जैसा कि एक दिन मैं भी अनिभन्न था। इस मुगुप्त नगर के उद्घाटन मे, साधारण व्यव-हार-बुद्धि ने उन्हे उनके दैनिक प्रयोजन के लिए जितना आवश्यक बतला दिया है, उस प्राथमिक प्रयत्न से अधिक साहिमिक प्रयत्न भी उनमे से शायद ही किसी ने किया है। और वे उन व्यक्तियों के समान, जिन्होंने कि पहले राजकीय और वाद मे जैकोविन र (विप्लवी) फ्रान्स का ऐक्य-विधान किया है, अत्यन्त मिता-

१ हरनयूलिनियम—रोम राज्य का एक प्राचीन नगर। सन् ७६ ईस्वी मे विसुरियस ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण पम्पेइ णहर के साथ यह नगर मी पृथ्वी के गर्म मे समा गया था।—अनु०

२ जैकोबिन = विष्लवी । पैरिस नगर के जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने ही फासीसी विष्लव का पय-प्रदर्शन किया था । इसलिए जैकोबिन से विष्लवी का ही बोघ होने लगा ।

चारी है। ऐसे निर्माण का मैं प्रशसक हूँ। एक पेशेवर ऐतिहासिक होने के कारण, मैं इसमे भी आत्मा के प्रकाश से प्रेरित मानव-प्रयत्न की एक श्रेष्ठतम रचना को देखता हूँ। "Acic perrenius" "काल की अपेक्षा भी अधिक शाश्वत और सनातन'' <sup>9</sup>—परन्तु इस प्राचीन किम्बदन्ती के अनुसार कि किसी श्रेष्ठ रचना को चिरस्थायी बनाने के लिए दीवार के अन्दर जीवित शरीर को निमम्न करना चाहिए, हमारे यह निपुण कारीगर भी अपनी रचनाओ को चिरस्थायी बनाने के लिए अपनी कीर्ति की दीवार में हजार-हजार जीवित मानवात्माओं को चुन गये है। सगमरमरी सतह पर आज उनका कोई चिह्न दिखाई नही देता, परन्तु तो भी मुझे उनका कण्ठस्वर सुनाई देता है। और मेरे समान जो कोई और भी उन्हें सुनना चाहता है, वह विचार के पुण्य इतिहास में कान लगाकर उन्हें सून सकता है। गिर्जा की उच्च वेदी पर जो उपासना अनुष्ठित होती है, उसमे उनका स्थान नहीं है, किन्तु जो शान्त, मीरु व अनवहित विश्वासी जन-समुदाय पादरियों के सकेत पर नीचे झुकता व ऊपर उठता है, वह अपने स्वप्नों मे सेण्ट जौन<sup>२</sup> की सर्वथा मिन्न प्रकार की सिन्जयो का चिंवत-चर्वण करता है। फान्स देश आत्माओ से समृद्ध है। परन्तु वह उन्हे इस प्रकार गुप्त रखता है, जैसे कोई कृषक पत्नी अपने धन को छुपाकर रखती है।

इन निर्वासित आत्माओं में से कुछ तक पहुँचने की सीढियों की खोयी हुई चाित्रयों को मैंने हाल ही में पुन. खोज निकाला है। यहम के भूतल गर्म से उठ-कर प्राचीर के गात्र पर सर्प के समान कुण्डलाकार होती हुई यह सोपान-श्रेणी, नक्षत्र मुकुटित प्रासादों के शिखर पर पहुँचती है। परन्तु वहाँ पहुँचकर मुझे जिस देश के दर्शन हुए हैं, वह मेरे लिए अपरिचित नहीं है। मैंने उसे पहले भी देखा है, और मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, परन्तु मुझे यह याद नहीं कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। मैंने 'विचार' का जो पाठ कभी पहले सीखा था, उसे यद्यपि पूर्णरूप से नहीं तो भी अपनी स्मरणशक्ति से कई बार दोहराया है। (परतु किससे यह पाठ मैंने सीखा था? अपनी किसी अति प्राचीन आत्मा से )। अब मैं पुन वही पाठ रामकृष्ण की निरक्षर प्रतिभा द्वारा, जिसे यह सब कण्ठस्य था, मुझे दी हुई जीवन की पुस्तक में पढ रहा हूँ, और उसका प्रत्येक शब्द मेरे सम्मुख स्पष्ट व पूर्ण हो उठा है।

१. 'Aere Perremus'-काल की अपेक्षा भी शाश्वत व सनातन ।-होरेस

२. सेण्ट जौन के पर्व के दिन मेले मे तथाकथित जादू-शक्ति-सम्पन्न सब प्रकार की शाक-सब्जी विकती है।

और आज मैं उसे आप लोगों के सम्मुख एक नयी पुस्तक के रूप में नहीं, अपितु एक अत्यन्त प्राचीन पुस्तक के रूप में रखना हूँ, जिस ग्रन्थ को आप सबने ही पढ़ने की मरसक चेण्टा की है, (यद्यपि बहुतों ने वर्ण परिचय नक ही पढ़कर छोड़ दिया है) तथापि यह वही एक ग्रन्थ है, यद्यपि लेख में अन्तर है। मनुष्य की हिण्ट मायारणतया ऊपर के आवरण पर ही जाकर एक जाती है, छिलके के अन्दर छिपी हुई सार वस्तु तक नहीं। घुस पाती।

यह सर्वदा वही ग्रन्थ है। यह सर्वदा वही मनुष्य है—यही गाश्वत, सनातन, 'मानव पुत्र' हमारा पुत्र, हमारा पुनर्जात भगवान है। और प्रत्येक पुनर्जन्म में वह अपने-आपको पहले की अपेक्षा अधिक पूर्णतर रूप में और विश्व की सम्पत्ति से समृद्ध रूप में प्रकट करता है।

देश व काल के पार्थक्य को दृष्टि से ओझल करके देखने पर रामगृष्ण ईसा के ही कनिष्ठ भ्राता हैं।

आजकल के स्वतन्त्र विचारक जिस प्रकार यह दिखाने की चेण्टा करते हैं, उसी प्रकार इच्छा करने पर हम भी यह दिखा सकते हैं कि ईसा द्वारा प्रतिपादित सम्पूर्ण सिद्धान्त, उससे पहले भी पूर्वदेशीय लोगों में प्रचलित थे। और इन सिद्धान्तों को कैलडिया, मिस्र, एथेन्स और आयोनिया के विचारणील व्यक्तियों ने जन्म दिया था। परन्तु हम मानव इतिहास में ईमा के व्यक्तित्व को—चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक हो क्यों न हो—(वास्तविक तथा काल्पनिक व्यक्तित्व एक ही सत्ता के दो रूप होते हैं) एक प्लेटो के व्यक्तित्व से अधिक

१ काल्पनिक किंवदिन्तियों के प्रति धर्मभी ह भारतवासियों का रुख विश्वास के अनुसार एक कीतूहल व समालोचना का रुख है। यह अत्यन्त लक्षणीय है कि जिन सब व्यक्तियों की भारतवासी देवता समझकर पूजा करते हैं, उन सबके ऐतिहासिक अस्तित्व के बारे में वे एक प्रकार से उदासीन रहते हैं—उनके लिए यह एक सर्वया गीण वस्तु है। जहाँ तक वे आध्यात्मिक रूप से सत्य हैं, वहाँ तक उनकी बाह्य वास्तविकता कोई महत्त्व नहीं रखती। सर्वश्रेष्ठ विश्वासी रामकृष्ण ने कहा है, ''जो अपने अन्दर ऐसे विचारों की कल्पना कर सकते हैं, वे अपने-आपको उन्हीं विचारों मेपरिणत भी कर सकते हैं।'' और विवेकानन्द जो कि कृष्ण तथा ईसा के बाह्य अस्तित्व में सन्देह करते थे, (ईसा की अपेक्षा भी कृष्ण के दैहिक अस्तित्व में अधिक सभायानु थे) उन्होंने इस प्रकार कहा है—''परन्तु आज कृष्ण सब अवतारों में पूर्णतम अवतार हैं।''

प्रभावशाली होने से कभी नहीं रोक सकते। और इसमें कोई न्याय-रहित बात भी नहीं है। यह मानवात्मा की एक अतुलनीय व आवश्यक सृष्टि है। यह मान-वात्मा की शरद का एक सुन्दरतम फता है। प्रकृति के एक ही नियम के अनुसार एक ही वृक्ष में जीवन व किम्वदन्ती का जन्म हुआ है। एक ही जीवित देह की दिष्ट, नि.श्वास और शैत्य व सजलता से दोनों की उत्पत्ति हुई है।

मैं योरोप के सम्मुख रामकृष्ण नामघारी शरद ऋतु के एक नये फल, आत्मा के एक नवीन सन्देश, मारत के एक महासगीत को ला रहा हूँ। यह दिखाया जा सकता है, (और मैं इसे दिखाना भूलूँगा मी नहीं) कि हमारी प्राचीन सगीत प्रतिभाओं के जन्म के समान, यह महासगीत भी अतीत से सगृहीत अनेक प्रकार के विभिन्न स्वरों के समावेश से ही बना है। इस सृष्टि के पीछे बहुत सी पीढियों का अक्लान्त श्रम विद्यमान है। किन्तु यह सब होने पर भी जो सार्वमौम व्यक्तित्व विभिन्न स्वरों के साजवाज को अपने में सगृहीत करके, उन्हें एक राजसिक स्वर-सगित का रूप देता है, उसका हो नाम उस सृष्टि के ऊपर आरोपित होता है, और उसके गौरवमय नाम के द्वारा ही एक नवयुग का निर्देश होता है।

जिस मनुप्य की मूर्ति की मैं यहाँ स्थापना करना चाहता हूँ, वह तीस करोड नर-नारियो के दो सहस्र वर्षव्यापी आघ्यात्मिक जीवन का परिपूर्ण रूप है। यद्यपि चालीस वर्ष हुए उसका देहावसान हो चुका है, तथापि उसकी आत्मा

और वह उसकी पूजा करते थे। (भिगनी निवेदिता के 'स्वामी विवेकानन्द के साथ परिभ्रमण' सम्बन्धी नोट्स, मे देखिए)।

सच्चे धर्मप्राण व्यक्ति जिस प्रकार अवतार की वास्तविकता मे भग-वान् को प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक उसी प्रकार विचारशील व्यक्तियों के अन्दर भी जीवित मगवान् को प्रत्यक्ष देखते हैं। एक श्रेष्ठ विश्वासी की दृष्टि में यह दोनो चीजे ही समान रूप से वास्तविक हैं। कारण, उसके निकट जो भी वास्तव है, वही भगवान् हैं। इसके अतिरिक्त वह यह भी निर्णय नहीं कर पाता कि इन दोनो चीजों में किसका महत्त्व अधिक है—जिसे एक जाति ने जन्म दिया है, वह अधिक महत्त्व रखता हैं?

१ सन् १८८६ में । उस समय वह ५० वर्ष के थे । उनके महान् शिष्य विवेका-नन्द की सन् १६०२ मे ३६ वर्ष की अवस्था मे मृत्यु हुई थी । यह नही भूलना चाहिए कि उनका जीवन हमारे कितना निकटवर्ती है । एक ही सूर्य के हमने दर्शन किये हैं, और एक ही काल की नौका पर हम सवार है ।

आयुनिक भारत को प्राणदान कर रही है। वह गाधी के समान कर्मवीर नहीं था, कला या विचार में गेटें व टैगोर के समान प्रतिमाशाली नहीं था। वह वगाल के एक छोटे से गाँव का रहनेवाला ब्राह्मण था, जिसका बाह्म जीवन सकीर्ण रूढियों की सीमा में आवद्ध था। उसमें उल्लेख योग्य कोई विणेप घटना न थी, और तात्कालिक सामाजिक व राजनैतिक हलनल से वह सर्वधा पृथक् था, परन्तु उसके आन्तरिक जीवन में नाना देवताओं और मानवों का एक विचित्र समावेश था। उसका अम्यन्तरीय जीवन उस सकल शक्ति की मूलाधार स्वरूपिणी देवी 'शक्ति' का अशमात्र था—जिस देवी शक्ति की मिथिला के प्राचीन किव विद्यापति अरेर वगाल के किव रामप्रसाद ने वन्दना की है।

कदाचित् विरले ही मूलस्रोत तक पहुँचने का यत्न करते हैं। वगाल के इस क्षुद्र ग्राम्यवासी ने अपने हृदय की वाणी को सुना था, और उसे मुनकर वह अन्तर्वर्ती समुद्र के पथ का अनुसन्वान करने के लिए वढा था। वही समुद्र के साथ उसका मिलन हुआ और उपनिपद् की यह वाणी सत्य सिद्ध हुई:—

विदिता देवी, विदिता हो, अविरल केस सोहन्ती। अनेकानेक सहस को घारिणि, जरिमंगा पुनरन्ति॥

—अनुवादक

#### ५ तैतिरीय उपनिषद्।

वेदान्त के अनुसार जब परमब्रह्म सगुण हो जाता है, और प्राणमय विश्व का उद्वर्तन आरम्भ कर देता है, तो पहले वह स्वय ही उद्वर्तित होता है, वही सर्वप्रयम उत्पन्न सत्ता है, जो कि समस्त दृश्य व अदृश्य पदार्थों का सार है। जो इस प्रकार कहते हैं, वही परब्रह्म के साथ एकान्वित होते हैं —ऐसा कहा जाता है।

१ गेटे--जर्मनी का सर्वश्रेष्ठ कवि ।

विवेकानन्द का जीवन उनके जीवन से सर्वया मिन्न था। कारण उसने नव व पुरातन दोनो ससार का परिभ्रमण किया था।

३. "हे निविड कुन्तला महादेवी । तुम अपने स्वरूप को प्रकट करो । तुम्ही एक हो, तुम्ही अनेक हो, तुम्हारे अन्दर ही सहस्र निहित है, तुम्ही सग्राम काल मे रणभूमि को शत्रुओ से पूर्ण करती हो ।" (शक्ति देवी का स्तुति गान) यहाँ पर रोला ने विद्यापित की जिस कविता के वारे मे कहा है, वह नगेन्द्र गुप्त द्वारा सकलित 'विद्यापित की पदावली' के ४६६ पृष्ठ पर पाय जाती है । जो इस प्रकार है:—

"मैं ज्योतिर्मय देवताओं की अपेक्षा भी प्राचीन हूँ। मैं सत्ता की प्रथम सन्तान हूँ। मैं अमरत्व-शोणितवाही धमनी हूँ।"।

इसलिए में ज्वरविकार से लुप्तनिद्र योरोप के कानों में इसी धमनी के स्पन्दन की घ्वनि को प्रविष्ट करना चाहता हूँ, और उसके शुष्क अधरोष्ठों को अमरता की शोणित धारा से सिक्त करना चाहता हूँ।

सन् १६२८।

रो० रो०

१ इस स्थान पर सम्मवत रोला तैतिरीय उपनिषद् के दशम अनुवाक में विणित श्लोक की बात कहते हैं .—

<sup>&#</sup>x27;अहमस्मि प्रयमजा ऋतस्य। पूर्व देवेम्योऽमृतस्य ना मायि।।'--अनुवादक

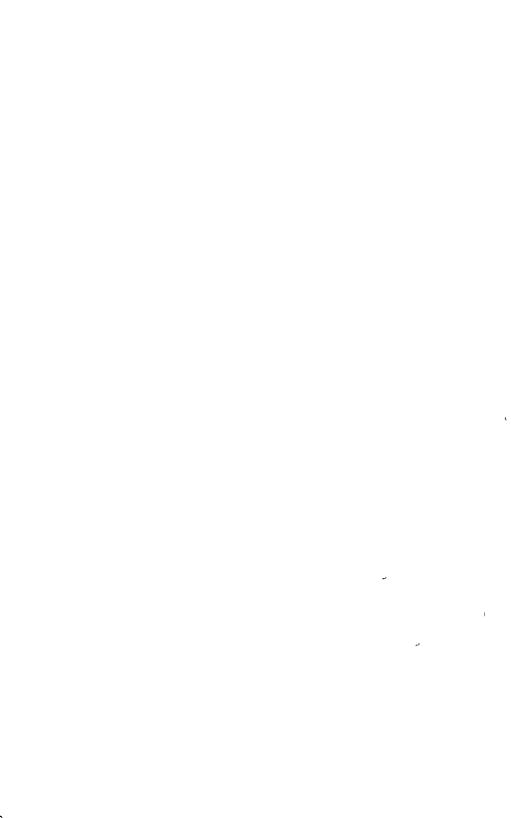



#### प्राक्कथन

एक काल्पिनक नीति-कथा के समान में अपनी कहानी प्रारम करता हूँ। किन्तु यह एक असाधारण वात है कि यह नीति-कथा आपातत पौराणिक-जगत् के अन्तर्गत प्रतीत होने पर मी, वास्तव मे ऐसे मनुष्यों की कहानी है, जो कल तक जीवित थे, जो हमारी "शताब्दी", के ही पड़ोसी है, और जिन्हें आज के वहुत से जीवित मनुष्यों ने स्वय प्रत्यक्ष देखा है। उनके पास से मैंने वहुत से ज्वलन्त प्रमाण सग्रह किये हैं। उनमें से कइयों के साथ मैंने स्वय वार्तालाप भी किया है। वे सभी इस रहस्यमयी सत्ता के—इस मानव-देवता के सहचर थे। रामकृष्ण के प्रति उनकी प्रीति एव विश्वस्तता के सम्बन्ध में मुझे तिल मर भी सन्देह नहीं हैं। इसके अलावा, ये सब प्रत्यक्षदर्शी, ईसा की जीवन की कहानी के साक्षी मछुआरों के समान अशिक्षित न थे। उनमें से कुछ व्यक्ति तो अत्यन्त मेधावी, विचारवान, योरोपीय शिक्षा में दीक्षित तथा योरोपीय विचारधारा से सुपरि-चित थे। तथापि वे इस प्रकार वात करते हैं कि मानो वे तीन सहस्र वर्ष पहने के मनुष्य हैं।

१ यह पुस्तक सन् १६२५ के शरत् काल मे लिखी गयी है। उस ममय राम-कृष्ण के कई शिष्य जीवित थे। उनके नाम इस प्रकार हैं :—

कलकत्ता के समीपवर्ती वेलूर केन्द्रीय मठ के अध्यक्ष, एव रामकृष्ण मठ तथा मिणन के समापित स्वामी शिवानन्द । स्वामी अभेदानन्द । स्वामी अखण्डानन्द । स्वामी निर्मलानन्द ! स्वामी विज्ञानानन्द । 'रामकृष्ण कथामृत' शीर्षक से प्रकाणित प्रभु के साथ आलापों के सन्यादक श्री महेन्द्रनाथ गृष्ट । रामकृष्ण के मतीजे रामलाल चट्टोपाच्याय । इसके अतिरिक्त रामकृष्ण के अनेक अन्य साधारण विष्य, जिनका सन्यान व नामोन्नेन्य यहाँ संभय नहीं है ।

प्राचीन काल में ग्रीक युग में देवता व देवीगण नण्वर मनुष्यों के साथ एक शय्या व आहार का अग ग्रहण करते थे। इसी प्रकार गैलीली के युग में निदाध के घूसर आकाश मे पक्षसचारी देवदूत प्रकट होते थे, और वे नीचे उतरकर विनय व आदरपूर्वक माता मेरी के चरणों में स्वर्ग के उपहारों की भेट चढाते थे। एक ही मस्तिष्क मे वीसवी शती के वैज्ञानिक वुद्धिवाद मे और पुरातन काल की दार्शनिक कल्पनाओं का एक साथ निवास समव है, इसकी आज के बुद्धिमान् मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते । अब वे इतने पागल नहीं हैं, जो ऐसी कपोल कल्पनाओं में विश्वास करे। किन्तु इसमें ही वह सचमुच का आश्चर्यमय चम-त्कार है—विश्व की अनन्त सम्पद है—जिसे कि वे मोग करना नहीं जानते। विचारणील योरोपीय व्यक्तियो मे अधिकाण विचारक अपने आपको मानव-जाति रूप घर की अपनी-अपनी विशेष मजिल तक सीमावद्ध रखते है। अतीत काल में इस घर की और मजिलों में कौन रहते थे, उसका इतिहास समवतः उनकी अपनी मजिल के पुस्तकालय मे ही विद्यमान हो, किन्तु तथापि उन्हें इस घर की वाकी सव मजिले निर्जन व वीरान ही मानूम पडती हैं। अपनी मजिल से ऊपर व नीचे की मजिलो मे रहनेवाले अपने पडोसियो की पदघ्यनि कभी नहीं मुन पाते । विश्व-स्वरसगति को पैदा करनेवाला वाद्यसगीत अतीत व वर्तमान की णतान्दियों के मिश्रण से वनता है। उस सगीत में अतीत व वर्तमान सब शता-व्दियों की झकार एक ही साथ वजती है-यद्यपि प्रत्येक वादक की दृष्टि अपनी-अपनी स्थिति तथा निर्देशक के दण्ड पर रहती है, और प्रत्येक वादक अपने यन्त्र के सिवाय और किसी की घ्वनि नही मूनता है।

परन्तु आओ, हम सब वर्तमान की उस अपूर्व स्वरसगित को सुनें, जिसमें सब जातियों और सब युगों के अतीत के स्वप्न तथा मिवज्यत् की आकाक्षाएँ और आशाएँ सिम्मिलित हैं। जिनके कान सुनने में समर्थ हैं, उनके लिए आदिम जन्म से लेकर अन्तिम मृत्यु पर्यन्त प्रतिक्षण मानवता का एक अखण्ड सगीन वज रहा है, और कालचक्र के गोल आवर्त में वह सगीत चमेली के पुज्यों की तरह खिल रहा है। मनुज्य की विचारधारा किस मार्ग द्वारा अग्रसर हुई है, इसे जानने के लिए मोजपत्र के अस्पज्ट लेखों का अर्थ ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। हजारों वर्षों के विचार हमारे चारों ओर निरन्तर व्याप्त हैं। उनमें से कुछ भी विलुप्त या नज्द नहीं हुआ है। सुनो। अपने कानों से मुनो। ग्रन्थों को मौन रहने दो। वे अत्यन्त मुखर हैं

मनुष्य ने जब से अपने अस्तित्व का स्वप्न देखा है। उस आदिमतम काल

से लेकर आज तक मनुष्य ने जितने भी स्वप्न देखे हैं, उन सब स्वप्नों को यदि पृथ्वी के किसी एक स्थान पर आश्रय मिला है, तो वह भारतवर्ष है। वार्ष ने अत्यन्त स्पष्टरूप से यह प्रमाणित कर दिखाया है कि भारतवर्ष को एक ज्येष्ठ सहोदर का सुयोग व सम्मान प्राप्त है। मारतवर्ष का आध्यात्मिक विकास उस पुष्प के समान हुआ है—जो पुष्प अपने आप ही मेथूसला के समान अविरत व अव्याहत रूप से सुदीर्घ जीवन मे प्रस्फुटित है। यह उष्ण भारत-भूमि देवताओं के गर्भाशय के समान है; जिसकी उष्ण मृत्तिका मे से तीन सहस्र वर्ष से भी अधिक ममय से दिव्यद्षिट का विशाल महातक उत्यत हुआ है, और हजारो शाखाओं, व कोटिश प्रशाखाओं के रूप मे उसने अपना विस्तार किया है। उसमे जर्रा व मृत्यु का कोई लक्षण नहीं है। वह नित्य नये-नये रूप मे अपने-आपको प्रकट करता है। उसकी विभिन्न शाखाओं मे एक ही समय मे अनेक प्रकार के फल पकते हैं, वर्वरतम देवता से लेकर—नामहीन, सीमाहीन, निराकार ब्रह्म, परम पुरुष, ईश्वर तक सबका ही इस महातर पर साक्षात्कार मिल सकता है। परन्तु यह सर्वदा वही एक ही महातर है।

और यह सब जिटल शाखा-प्रशाखाएँ, जिनके अन्दर एक ही प्राणरस प्रवाहित हो रहा है, उनका सारतत्व तथा विचार परस्पर इतने घनिष्ठ रूप से
सम्बद्ध हैं, कि इस महातरु की निम्नतम जड से लेकर उर्घ्वतम किसलय-गुच्छो
तक पृथ्वीरूपी महापोत के मस्तूल की तरह एक ही प्राण के आवेग से किम्पत
होते हैं, और यह मानव-जाति के हजारो स्वरो व हजारो विश्वासो के सिम्मश्रण
से बने हुए एक महासगीत का गान करता है। उसका बहु विचित्र-घ्विनसमन्वय, अनम्यस्त कानो को शुरू मे वेसुरा मालूम होता है, परन्तु अम्यस्त व
शिक्षित कानो के लिए यह स्वर की सुगुप्त सीढियो व विशालरूप को प्रकट
करता है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने एक बार इस सगीत को सुन लिया है, वे
पाश्चात्यो के परस्पर विरोधी तर्क, विश्वास, व विश्वासाविल के बल पर
आशा व आश्रयरहित मनुष्य के ऊपर आरोपित रूढ़ कृत्रिम व्यवस्था को लेकर
सन्तुष्ट नही हो सकते। कारण, पाश्चात्य तर्क तथा विश्वास, समान रूप से ही
परस्परविरोधी तथा परस्पर असहिष्णु है। जिस पृथ्वी के अधिकाण निवासी

१ बार्थ, The Religions of India १८७६।

२ मेथूसला—वाइबिल मे सबसे अधिक आयुष्मान् व्यक्ति के रूप मे इसका वर्णन है। 'जेनेसिस' या उत्पत्तिकाल मे यह ६६७ तक जीवित रहा था।

गुलाम हैं, अध पितत तथा विव्वस्त हैं, उस पर साम्राज्य स्थापित करने से मनुष्य को क्या लाम है ? इसकी अपेक्षा एकमात्र परिपूर्ण, प्रतिष्ठित एव समग्र-सहत जीवन के ऊपर अधिकार करना कही अधिक श्रेयस्कर है। कारण, ऐसा करने से अवश्य ही मनुष्य को स्वतः विरोधी शक्तियों के वीच सामजस्य स्थापित करना सीखना पडेगा।

यही वह परम ज्ञान है, जिसे हम विश्वात्माओं के पास से सीख सकते हैं, और इस प्रकार की विश्वात्माओं के कुछ सुन्दर हण्टान्त में इस पुस्तक में चित्रित करना चाहता हूँ। उन विश्वात्माओं की प्रतिष्ठा तथा सीम्य गमीरता का गूढ रहस्य इसमें नहीं है कि 'मैदान में कमल खिले हुए हैं, जो फिसी तरह का परिश्रम नहीं करते, सूत मी नहीं कातते, परन्तु उनकी महिमा का कोई अन्त नहीं है।' वे वस्त्रहीनों के लिए वस्त्र बुनते हैं, और हम लोगों को भूल-भुलैया का जिटल पथ दिखाने के लिए एरियाइन का सूत कातते हैं। हम लोगों को सहीं मार्ग पर चलने के लिए उनके काते हुए सूत का एक सिरा ही केवल अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है और हमारा यह मार्ग उस सुदूरवर्ती पिकल दलदल भूमि से जिस दलदल भूमि में आज भी आदिमयुग के अनेक देवी-देवता मजबूती के साथ चिपटे हुए हैं, प्रारम होकर उस शिखरवर्ती प्रदेश में जाकर समाप्त होता है, जहाँ पर विपुल-पक्ष-विस्तारी स्वर्गभूमि—(Titan Ethei) महाव्योम—विराजमान है—जहाँ पर स्पर्शातीत आत्मा का निवास है।

१ एरियाड्न—यह ग्रीक पुराण मे विणत क्रीट के राजा मिनस की कन्या और सूर्य-देवता हेलिअस की दोहती हैं। जब मिनस का वध करने के लिए थेसि-अस क्रीट द्वीप मे आया, तो एरियाड्न उसके प्रेमपाश मे फँस गयी और मिनस की हत्या मे उसने उसकी सहायता की। एक दुर्गम भूल-भुलैया मे, जिससे थेसियस मार्ग न भूल जाय और इच्छित स्थान पर पहुँच सके, इसके लिए एरियाड्न ने थेसिअस को एक सुदीर्घ सूत दिया; इस सूत के एक सिरे को पकडकर थेसिअस मार्ग की खोज कर सका। —अनु०

२. एम्पिडिक्लिस 'Titan Ether' महान्योम । एम्पीडिक्लिस गीक दार्शिनिक एव राजनीतिज्ञ, यह सिसिली द्वीप का निवासी था । उसका जन्म ईसा पूर्व ४६० हुआ था, और ईसा पूर्व ४३० मे उसकी मृत्यु हुई ।—अनु०

अरेर मानव-देवता रामकृष्ण की जीवनी में मैं जैकोब की उस सीढी का वर्णन करूँगा, जिस सीढी के द्वारा मनुष्य के अन्दर, स्वर्ग से मर्त्य तथा मर्त्य से स्वर्ग, दोनो तरफ ले जाने वाला एक दिव्य मार्ग निरन्तर उतरता व चढता रहना है।



### १ दौदावलीला

तमालतरु, तालाव तथा धानो के खेतो ने घिरा हुआ 'कामारपुकुर' नामक वगाल प्रान्त का एक छोटा सा ग्राम है। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण दम्पति रहने थे,

१ अपने पाञ्चात्य पाठको को मैं पहले ही सावधान कर देना चाहता हूँ कि इस शैशवलीला का वर्णन करते समय मैं अपनी आलोचनात्मक शक्ति को उपयोग न करूँगा। (यद्यपि मेरी समालोचना-दिष्ट अवश्य ही हर समय जागृत रहती है।) कृष्ण के हाथ की वांसुरी के समान में केवल प्रचलित किम्बदन्ती को ही शब्द रूप दूँगा। यहाँ पर इसकी वास्तविक सत्यता के सन्वन्ध मे व्यस्त होने की आवश्य-कता नहीं है, अपितु जीवित मनोमावों की मानसगत सत्यता ही पर्याप्त है। वेनेलोप के जाल को उघेडना यहाँ सर्वया निरर्थक है। एक दक्ष कलाकार ने अपने चतुर हाथो से जो स्वप्नरचना की है, उससे ही में अपने-आपको सम्बद्ध रखूंगा। इस वारे मे महान् मनीपी मैक्समूलर ने एक दृष्टान्त स्थापित किया है। मैक्समूलर जहाँ समालोचनात्मक पाश्चात्य विचारशैली के कट्टर व विश्वस्त वेनुयायी थें, वहाँ दूसरे प्रकार के विचारों के प्रति भी वैसा ही आदर प्रदर्शित करते थे। उन्होंने श्रीरामकृष्ण के जीवन के वारे मे विवेकानन्द के मुख से जो कुछ भी सुना था, हूबहू वही अपनी कीमती पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया है। उनका यह विश्वास या कि उनके समकालीन व्यक्तियों ने जो सब घटनाएँ प्रत्यक्ष की हैं व अपने जीवन मे अनुमव की हैं, इतिहास की रचना मे वे सब घटनाएँ अपरिहार्य है। इस प्रणाली को उन्होने डायानौजिक व डायालैक्टिक (समापणात्मक) नाम दिया है। और इस प्रणाली मे विश्वास योग्य जीवित व्यक्तियों की साक्षी के द्वारा वास्तविकता का एक प्रकार से निवर्तन (inversion) होता है। वास्तविकता का समस्त ज्ञान मन व इन्द्रियो द्वारा अनुष्ठित एक प्रकार का निवर्तन (inversion) मात्र है। इसलिए अकपट मान से अनुष्ठित समस्त निवर्तन ही वास्तव है। बाद मे अवश्य समालोचनात्मक युक्ति द्वारा इस दृष्टि के कोण तथा दूरत्व का माप करना होगा, और मन के विकृत दर्पण में विस्वित प्रतिविस्व के वारे मे सचेत रहना होगा।

१ वेनेलोप का जाल—ग्रीक वीर इयुलिसेस की स्त्री का नाम वेनेलोप था। इयुलिसेस के वहुत दिनो तक युद्ध मे व्यस्त रहने के कारण अनेक लोगो की यह घारणा हो गयी कि उसकी मृत्यु हो गयी है। इसिलए वेनेलोप के अनेक पाणिग्रहणार्थी पैदा हो गये। वेनेलोप ने अपने उन सब पाणिग्रहणार्थियो को, अटकाये रखने के लिए उनसे कहा कि वह एक जाल की बुनाई खत्म होने पर विवाह करेगी। इसिलए वह दिन मे जितना जाल बुनती थी, रात्रि मे उसे ही उमेड देती थी।—अनु०

२ मैक्समूलर-रामकृष्ण की जीवनी व वाणी, १८६८।

जिन्हें चट्टोपाच्याय कहते थे। वे अत्यन्त दिरद्र तथा धर्मभीरु थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उपासक थे। श्रीरामकृष्ण के पिता पुराने जमाने के मनुष्यों के समान ही सीधे-सच्चे थे। एक पढ़ोसी जमीदार के पक्ष में झूठी साक्षी न देने के कारण वह अपना सर्वस्व खो चुके थे। एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान् के दर्शन हुए। उम समय यद्यपि उनकी आयु ६० वर्ष की थी तथापि वह तीर्थयात्रा के लिए गयाजी गये। गयाजी में भगवान् विष्णु का पदिचह्न अकित है। रात्रि के समय भगवान् उनके सम्मुख प्रकट हुए और कहा 'मैं विश्व की मुक्ति के लिए शीघ्र ही पुनः जन्म धारण कहाँगा।'

उसी समय कामारपुकुर में उनकी पत्नी चन्द्रमणि ने भी स्वप्न देखा कि एक देवता ने उसके अन्दर प्रवेश किया है। उसकी कुटिया के सम्मुख मन्दिर में शिव की मूर्ति एक क्षण में सजीव हो गयी। उसके वाद एक आलोक-रिष्म आकर चन्द्रमणि के देह में प्रविष्ट हुई। इस आलोडन से अमिभूत होकर चन्द्रमणि मूर्छित हो गयी। इसके वाद जब उसे सज्ञालाम हुआ तब वह गर्भवती थी! स्वामी ने तीर्थयात्रा से लौटकर देखा कि चन्द्रमणि में बहुत परिवर्तन हो गया है। चन्द्रमणि को प्राय. ही यह देववाणी सुनाई देने लगी कि उसके गर्म में मगवान हैं।

रामकृष्ण नाम से विश्व मे विख्यात वालक का जन्म १० फरवरी, सन् १०३६ में हुआ। परन्तु वचपन मे उसका प्यार का नाम गदाघर था। वाल्यावस्था मे रामकृष्ण जितने ही चचल व हँसमुख थे, उतने ही नटखट व सुन्दर थे। और उनके अन्दर एक नारीमुलम माधुर्य था, जो अन्त समय तक अक्षुण्ण बना रहा। इस हँसमुख वालक के छोटे से देह मे जो असीम विस्तार एव अनन्त गमीरता छिपी हुई थी, उसे वह वालक तो क्या ही जानता था, अन्य किसी ने भी उस समय उसकी कल्पना न की थी। जब उसकी आयु केवल छ. वर्ष की थी, तब पहली बार उसे उसका बोध हुआ। सन् १०४२ के जून व जुलाई मास मे एक दिन वालक रामकृष्ण अपने कुर्ते के पल्ले मे कुछ चिवडे लेकर इधर-उधर खेतों में घूम रहा था, उस समय यह घटना घटी:—

वहुत से आदमी भगवान् बुद्ध को विष्णु के अनेक अवतारों में से एक अवतार मानते हैं।

२ मारतीय पौराणिक गाथाओं में अनेक अमेश्रुन निष्कलक गर्मों का वर्णन है।

'एक दिन प्रात काल के समय में पत्ले में कुछ चिवहें लेकर खाता हुआ धानों के खेतों की पगड़ पर से गुजर रहा था। मैंने आकाण की तरफ नजर उठायी, एक तरफ से जल से मरी श्यामल मेध-घटा ऊपर उठ रहीं थीं, में उसकी तरफ देखता जाता था और चिवहे खाता जाता था—देखते ही देखते सारा आकाण मेघाच्छन हो गया, ऐसे समय दुन्य के समान एक मफेद गारम-पिक वादलों से छूती हुई मेरे ऊपर से गुजरी। वह हण्य ऐसा लुगावना था कि में अपनी सुघबुध खो बैठा और सज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। चिवहें इघर-उघर विखर गये। किसी मुसाफिर ने मुझे इस अवस्था में पड़ा देखकर गोदी में उठाकर मेरे घर पहुँचा दिया। एक आनन्द व मावातिरेक ने मुझे विवण कर दिया। यही सबसे प्रथम अवसर था जब में इस प्रकार भावाविष्ट हुआ।'

इसी प्रकार उसका लगमग आधा जीवन व्यतीत होनेवाला था।

इस प्रयम भावावेश मे वालक की आत्मा के ऊपर सचमूच का एक दिव्य प्रमाव लक्षित होता था। कलात्मक अनुभूति द्वारा, सौन्दर्य के लिए आन्तरिक सहज प्रेरणा के मार्ग द्वारा ही श्री रामकृष्ण का भगवान् के साथ प्रथम मिलन हुआ। भगवान् के साथ मिलने के भक्ति, ज्ञान, आत्मसयम, निष्काम कर्म, दया व घ्यान समाधि आदि और भी अनेक मार्ग हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। इन सव मार्गों को भी रामकृष्ण जानते थे। किन्तु भगवान का सौन्दर्यरूप देखकर आनन्दविह्वल हो जाने का मार्ग उनके निकट सर्वापेक्षा स्वामाविक व सरल था। समस्त पदार्थों मे ही रामकृष्ण भगवान् के मुन्दर रूप को देखते थे। वे जन्मसिद्ध कलाकार थे। इस वारे मे मारत की एक अन्य महान् विभूति महात्मा गांधी से, जिनका कि मैं योरोप मे पहले ही प्रचारक रह चुका है- उनका कितना अधिक अन्तर है। गाघी एक कलारहित और स्वप्नरहित मनुष्य हैं। वे उनकी कामना मी नहीं करते, अपितु उन्हें सन्देह की दिप्ट से देखते हैं। वे युक्तिमय कर्म के द्वारा भगवान् तक पहुँचना चाहते हैं। किसी जाति का नेवृत्व करने के लिए यह गुण अपरिहार्य है। किन्तु रामकृष्ण का मार्ग कही अविक भयानक है, तथापि यह सुदूरव्यापी है। यह सत्य है कि यह मार्ग एक ऊँचे पहाड की फिसलनेवाली देह पर होकर आगे वढता है, किन्तू यही मार्ग अन्तत नि सीम क्षितिज पर जाकर उत्तीर्ण होता है। यह प्रेम का मार्ग है।

बगाली जाति एक कलाकारो व प्रेम-किवयो की जाति है, इसलिए वगदेश-वासियो ने इस पय को ही विशेषरूप से अपनाया है। कृष्णप्रेम मे पागल, मावो- न्मत्त श्री चैतन्य ने इस पथ का नेतृत्व व प्रदर्शन किया है। चण्डीदास अगेर विद्यापित ने —अपने मधुमिश्रित गानो में इस पथ की सगीत रचना की है। वे

- १ एक वगाली ब्राह्मण परिवार मे श्री चैतन्य का (१४५५-१५३३) जनम हुआ था। धर्मशास्त्र एव संस्कृति ये अपने पाण्डित्य के लिए अत्यन्त ख्याति प्राप्त करने के वाद उन्होंने रूढि-अनुष्ठात के भार से विकृत व निष्प्राण प्राचीन हिन्दू धर्म का परिष्कार किया। उन्होंने भगवान् के इन्द्रियातीत मिलन पर आश्रित प्रेम के एक नवीन सन्देश का प्रचार किया। समस्त धर्म और समस्त जातियों के नर-नारियों के लिए इस प्रेम-सन्देश की वाणी का द्वार खुला हुआ था, वे सब माई के समान थे, यहाँ तक कि जिन लोगों की कोई जाति न थी उनके लिए भी यह वाणी अव्याहत थी। हिन्दू, मुसलमान, अस्पृश्य, भिक्षुक, तस्कर, गणिका सब एक साथ ही उनकी यह दिव्य वाणी सुनने के लिए आते थे, और सभी उससे शुद्ध व शक्तिशाली होकर जाते थे।
  - २. एक शताव्दी तक असामान्य प्रतिभा-सम्पन्न किवयों के एक दल ने एक असा-घारण जागृति का शखनाद वजाया । उनमें सर्वश्रेष्ठ चण्डीदास थे । वे एक मग्न देवमन्दिर के दिख्र पुरोहित थे । वे एक ग्राम्य तरुणी के प्रति आसक्त थे । उन्होंने अपनी कुछ अमर किवताओं में रहस्यमय रूप से इस नारी का स्तुतिगान किया है । हमारे योरोपीय गीतिकाव्य के मण्डार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो इन स्तुतिगानों के मर्मस्पर्शी स्वर्गीय सौन्दर्य की तुलना कर सके ।

चैतन्य के णिष्य समस्त वगाल में फैले हुए थे। वे गांव-गांव घूम-घूमकर नाचते और गाते हुए कीर्तन करते थे। वे मानवातमारूपी भटकती हुई वघू थे जो स्वर्गीय प्रियतम की खोज में दर-व-दर फिरने थे। इस जाग्रत-सुपुप्त के स्वप्न को किसान व मांझी सभी ग्रहण करने थे। रवीन्द्रनाथ की अतुलनीय कला में, विशेषतः उनके गार्डनर तथा गीताजिल काव्य में भी इसी की प्रतिष्विन गूंज रही है। इसी कीर्तन के प्रत्येक ताल पर वालक रामकृष्ण के पदयुगल नाचने लगते थे। उन्होंने इसी वैष्णव सगीत का स्तन्यपान किया था और यह कहना असगत न होगा, कि वे स्वयं भी इसी सगीत की एक सुन्दरतम अभिव्यक्ति थे। उनका जीवन इसी की एक सुन्दरतम किवता था।

३ एक सभ्रान्त वश मे विद्यापित का जन्म हुआ था। उनकी किता को प्रेरणा देनेवाली एक राजमहिषी थी। उसने सुकुमार कला के अम्यास द्वारा देवताओं के अग ये, वगाल की धूमि के सुवासित पुष्प ये—उनकी गुगन्व वगभूमि को अनेक शताब्दियों से मुवासित व मस्त करती चली आ रही है। रामकृष्ण की आत्मा भी उसी तत्त्व से बनी हुई थी, उन्हों के रक्त-मास से उन्होंने भी अपना रक्तमास आहरण किया था। इसीलिए उन्हें चैतन्यतर के की एक कुमुमित शाखा कहकर पुकारा जाता है।

यह दिव्य सौन्दर्य का प्रेमी, कलात्मक प्रतिभा, अमी तक अपने वारे में अन-भिज्ञ होने पर भी, कुछ दिन वाद पुनः मावाविष्ट हो गया। उस समय उसकी अवस्था आठ वर्ष की थी। शिशुकाल से ही रामकृष्ण संगीन और काव्य के प्रति अत्यन्त अनुरक्त थे, वे अत्यन्त निपुणता के साथ मूर्ति का निर्माण करते थे, और अपने समवयस्य वालको का नेतृत्व करते थे। एक वार वे शिवरात्रि के अवसर पर शिव की पवित्र भूमिका अभिनीत कर रहे थे, अकस्मात् शिव ने उनके अन्दर प्रवेश किया, उनके दोनों कपोलों से हर्पाश्रुओं की अविरल घारा वहने लगी और देवमहिमा में रामकृष्ण ने अपनी सजा खो दी। जिस प्रकार वच्चवाही 'ईगल'

रामकृष्ण वैष्णव महाकवियों की रचनाओं मेपरिचित थे, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिचय अधिकतर यात्रा के अभिनयों में लोकप्रिय गानो द्वारा ही हुआ था। रामकृष्ण वचपन में ही यात्रा-गान में शिव का पार्ट खेला करते थे। सन् १८५८ के बाद वे विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु से प्रमावित हुए थे, और अन्त में वे अपने-आपको चैतन्य से अभिन्न ही समझने लगे थे। युवक नरेन्द्र (विवेकानन्द) के साथ अपनी प्रथम मुलाकातों में से एक मुलाकात में उन्होंने कहा था कि पूर्वजन्म में वे चैतन्य के रूप में अव-तरित हुए थे। यह मुनकर युवक विवेकानन्द मोहग्रस्त हो गया। रामकृष्ण ने चैतन्य की रहस्यमय वाणी को पुनक्जीवित करने के लिए भरसक प्रयत्म किया, जिसे कि वगवासी भूल गये थे।

चण्डीदास के काव्य की स्वामाविक सहज पूर्णता को प्राप्त किया था। किन्तु उसके संगीत का मूल स्वर आनन्द था। (मेरी यह एकान्त अभिलापा है कि कोई सच्चा पिचमीय किव हमारे काव्योद्यान में इन किवताओं का रोपण करे। यहाँ वे प्रेमिक युगल के अन्तस्तल में पुन नये-नये रूप में प्रस्फुटित होंगे।)

१ रामकृष्ण के मेवावी शिष्य और रामकृष्ण जीवनी के रचियता महेन्द्रनाय गुप्त के एक पत्र से इस प्रश्न की कई गुित्यया सुलझ जाती हैं:—

गेनीमिड को वहन करने लाया था, उसी प्रकार वे भी न मालूम कहाँ ले जाये जाने लगे। सभी सोचने लगे कि रामकृष्ण की मृत्यु हो गयी है।

इसके बाद से रामकृष्ण और भी जल्दी-जल्दी भावाविष्ट होने लगे। यदि वह योरोप मे होते तो उनकी वडी द्र्यशा होती। वहाँ इस बालक को निश्चय ही मानसिक चिकित्सा के कठोर कातून के अनुसार किसी पागलखाने मे भेज दिया जाता । और इस प्रकार जानवूझकर कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे यह अग्निशिखा शान्त कर दो जाती । जादू का दीपक वृझ जाता ! "चिराग गुल है।" अौर कभी-कभी तो वालक की मौत हो जाना भी समव था। और तो क्या, भारत-वर्ष मे भी जहाँ पर कि जादू-प्रदीप ( मैजिक लैण्टर्न ) के ऐसे नाना चमत्कार अनेक शताब्दियों से वरावर दृष्टिगोचर होते चले आ रहे हैं, उस बालक के माता-पिता मन मे चिन्तित व उद्विग्न हो उठे। स्वप्नादेश के वारे मे अपनी अभि-ज्ञता होने पर भी वे बालक के इस मावावेश को देखकर भयभीत हो गये। परन्तु इन सामियक सकटो के अवसरो को छोडकर रामकृष्ण का स्वास्थ्य सर्वथा हृष्ट-पुष्ट था। उनमे अनेक अप्राकृतिक गुणो का निवास होने पर भी कोई अस्वाभा-विकता न थी। वे अपने निपुण हाथो से देवताओं की मूर्ति वनाते थे, पौराणिक कहानियाँ उनके मन मे प्रस्फुटित होती रहती थी, श्रीकृष्ण के घेन चराने के गीत वडी मबुरता के साथ गाते हुए वे इवर-उघर फिरते थे। और कभी-कभी वे अपनी अकाल परिपक्व बृद्धि का आश्रय लेकर वहे-बहे पण्डितो के साथ शास्त्रार्थ मे जुट जाते थे और उन्हे अपने पाण्डित्य से विस्मित कर देते थे। ईसा भी ठीक इसी तरह किया करते थे। इसी प्रकार वे भी यहूदी पण्डितो को आश्चर्यचिकत कर देते थे। बालक रामकृष्ण की देह का वर्ण गौर था, ललाट पर कुचित केश-पाश णोभित थे, होठो पर मबुर हास्य खेलता था, कण्ठस्वर मघुर था, और उसका मनोभाव अत्यन्त स्वच्छन्द व विशाल था । वे पाठशाला से भगोडे लडको की तरह भाग आते ये और वायु के समान स्वतन्त्र थे। वे अपने जीवन के अन्त समय तक वालक मोजार्त के समान वालक ही वने रहे। तेरह वर्ष की अवस्था तक वे स्त्रियो व वालिकाओं के अत्यन्त आदर के पात्र थे। वे उसमे एक प्रकार

१ तरुण वालक गेनीमिट जिउस का सारथी था। जिउस का वाहन ईगल गेनीमिड को आकाश-मार्ग से लाया था। जिउस ने हिवि के स्थान मे गेनीमिड को अपना करकवाहक नियुक्त किया था।—अनु०

२ प्रसिद्ध फासीसी लोकगीत "Au Clair de la lune" मे यह कथा सुपरि-चित है।

की नारीत्व के दर्शन करती थी। कृष्ण व गोपियों को कहानियों व दन्तकयाओं में वचपन से ही लालित होने के कारण उनके वचपन का यह भी एक स्वप्न था कि वे वाल-विद्यवा के रूप में जन्मग्रहण करें और उनके घर में कृष्ण भगवान् प्रेमी के रूप में दर्शन दें। इसी प्रकार वह न जाने अपने कितने ही जन्मों की कल्पना किया करते थे। उनकी आत्मा प्रोटियस के नमान थी। वह जिस सत्ता की भी कल्पना करते या जिसका स्वप्न देखते थे, वह स्वय ही उनके अन्दर प्रकट हो जातो थी। इस प्रकार रूपग्रहण की णिक्त कमोवेन सभी के अन्दर पायी जाती है। इसका निम्नतर प्रकाश उन नक्काल व अभिनेताओं के अन्दर देखा जाता है, जो मुख की भावभगी व मानसिक अभिव्यक्तियों का अनुकरण करते हैं। और इसका उच्चतम प्रकाश (यदि इस प्रकार कहा जा सके) भगवान के अन्दर होता है, वह भगवान जो कि स्वय विश्व-नाटक का अभिनय करते हैं। रूप-ग्रहण की यह शिक्त कला व प्रेम का चिह्न हैं। रामकृष्ण के अन्दर सारे विश्व की समस्त सत्ता को अपना कर लेने की जो विस्मयोत्पादक शिक्त वाद में दिखाई देनी ई, उसका पूर्वामास रामकृष्ण के वाल्यजीवन में ही पाया जाता है।

सात वर्ष को अवस्था मे उनके पिता का देहान्त हो गया। धनामाव के कारण आगामी कई वर्ष उनके परिवार को बहुत कठिनाइयो का सामना करना पडा। ज्येष्ठ पुत्र रामकुमार कलकत्ता चले गये, और वहाँ जाकर एक पाठ-शाला स्थापित की। सन् १८५२ मे उन्होंने रामकृष्ण को भी वही बुला भेजा, परन्तु उन्होंने अपनी चंचल व दुर्दान्त प्रकृति तथा आन्तरिक प्रेरणा के वश वहाँ पढने से इनकार कर दिया।

इस समय निम्न जाति की एक सम्पन्न महिला रासमणि ने कलकत्ता से लगभग चार मील दूर गगा के पूर्वीय तट पर दक्षिणेश्वर में काली महादेवी का एक मिन्दर वनवाया था। वहाँ पुरोहित का कार्य करने के लिए उसे एक ब्राह्मण की अत्यन्त आवश्यकता थी। धर्मभीरु भारत देश में साधु-सन्यासियों के प्रति जनसावारण के मन में प्रचुर श्रद्धा होने पर भी, वेतनमोगी पुरोहित पद के प्रति वहाँ किसी की विशेष श्रद्धा नहीं है। योरोप की तरह वहाँ मिन्दर देवता के शारीर व हृदय नहीं है, जहाँ पर उसे प्रतिदिन नवीन विल दी जाती है। वहाँ पर धनी महाजन पुरुष भगवान के दरवार में सुख-सुविवा प्राप्त करने की आशा

१ प्रोटियस—यह समुद्र-देवता है। इसके सम्बन्व मे यह कहानी प्रसिद्ध है कि वह अपने आपको असल्य रूपो व आकृतियों मे प्रकट कर सकता है।

२. पिता की पाँच सन्तानों में से रामकृष्ण चौथी सन्तान थे।

से देवता के मन्दिर का निर्माण करते हैं। किन्तु वास्तविक धर्म सर्वथा एक वैयक्तिक वस्तु है, इस का मन्दिर प्रत्येक की व्यक्तिगत आत्मा है। इसके अतिरिक्त
यहाँ पर मन्दिर की प्रतिष्ठात्री एक णूद्राणी थी। इसलिए उस मन्दिर का दायित्व
अपने ऊपर लेने मे बाह्मण के लिए जातिच्युत होने की समावना थी। पर सन्
१५५५ मे रामकुमार उस पद को गहण करने को राजी हो गया। किन्तु उसका
छोटा भाई जो जाति-पाँति के मामने मे अत्यन्त कट्टर था—इसके लिए कठिनाई
से तैयार हो सका। परन्तु धीरे-धीरे उसकी जुगुप्सा समाप्त हो गयी। और जव
अगले वर्ष उसके बडे भाई की मृत्यु हो गयी, तव रामकृष्ण ने उक्त पद को
स्वीकार करने का निश्चय कर लिया।



## २ मां काली

उस समय माँ काली के पुरोहित की आयु केवल वीस वर्ष थी। वह यह न जानता था कि किस मयानक स्वामिनी की सेवा का मार उसने अपने ऊपर लिया है। वह देवी आनन्द में गर्जना करती हुई सिंहनी के समान थी—जिसका गर्जन शिकार को मुख कर लेता है। रामकृष्ण के सुदीर्घ दस वर्ष देवी की ज्योतिर्मय मूर्ति के चरणों में सम्मोहित के समान व्यतीत हो गये। ग्राम करने से पूर्व मानो देवी उनके साथ क्रीडा कर रही थी। मन्दिर में देवी के साथ रामकृष्ण अकेने ही रहते थे, यद्यपि चारो तरफ झंझावात वहता था। स्वप्नदिशयों के दल के दल आते थे, और उनके उत्तप्त नि.श्वासों से उत्थित धूल-तरगों का प्रवाह द्वार मार्ग से आकर मन्दिर में प्रवेश करता था। भगवत्त्रेम में उन्मत्त सभी तरह के असस्य मनुष्यों के तीर्थयात्रियों के दल, हिन्दू, मुसलमान, सांचु, सन्यासी, फकीर, दरवेश व मुसाफिर वहाँ आते थे।

१ यह उन्मत्तगण वाइविल मे विणित भगवद्-उन्मतो के समान थे। एकमात्र 'क्षोम' का शब्द ही उन्हें नियन्त्रित रखता है। वे कभी नाचते थे, कभी हँसते थे, और कभी महामाया की जय-जयकार करते थे। उनमे अनेक सर्वया नग्न थे, जो फेंकी हुई जूठन उठाकर खाते थे, राह में फिरनेवाले कुत्तो के साथ रहते थे, वे वस्तुओं के बीच में किसी प्रकार का भेद न देखते थे, और सब हालतों में सर्वथा निर्लित व निर्विकार रहते थे। उनमें अती-न्द्रिय साधक भी आते थे। मुरासेवी तान्त्रिक भी आते थे। रामकृष्ण उन सबको ही सतर्क तथा उद्दिग्न चधुओं से और घृणा और आकर्षण के एक मिश्रण के साथ देखते थे। वाद में उन्होंने उनका व्यंग व रिसकता मिश्रित वर्णन किया है।

पाँच गुम्बदवाला यह एक विशाल मन्दिर था। प्रत्येक गुम्बद के ऊपर एक विशाल चूढाकलश था, गगा के किनारे से लेकर मिदर तक एक प्रशस्त आँगन था, जिसके दोनो तरफ छोटे-छोटे गुम्बदवाले बारह शिव-मिन्दिर थे। प्रस्तर-निर्मित चनुष्कोण प्रागण के दूसरी तरफ राधाकृष्ण का एक और विशाल मन्दिर था, जहाँ पर समस्त विश्व को एक साकेतिक मूर्तरूप दिया गया था:—स्वर्ग व मर्त्यलोक की शून्यता को व्याप्त करनेवाली त्रिशक्ति—प्रकृतिमाता (काली), परम पुरुप (शिव), और प्रेम (राधाकृष्ण) को प्रतीकरूप मे अकित किया गया था। तथापि इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी काली थी।

मन्दिर के अन्दर काले पत्थर से बनी वह देवी मूर्ति, वहुमूल्य बनारसी साडी पहने हुए विश्वसम्राज्ञी इन्द्राणी के रूप मे निवास करती थी। वह शिव के भूलुण्ठित देह के ऊपर नृत्य कर रही थी, उसके दोनो वाम हस्तो में से एक में तलवार, दूसरे में छिन्न मुण्ड था, और उसके दो दक्षिण करों में से एक में प्रसाद और दूसरे में 'मा भें ' की वरामय मुद्रा थी। वह महाप्रकृति है—जो सृष्टि-स्वरूपिणी तथा प्रलयकरी दोनों ही है। यही नहीं, अपितु जिनके कान सुनने में समर्थ हैं, उनके लिए वह उससे भी कही अधिक है। वह विश्व-जननी है। ''वह सर्वशक्तिमयी मेरी जननी है, वह अपनी सन्तानों के सम्मुख विभिन्न रूपो व दिव्य अवतारों के रूप में आत्मप्रकाश करती है।'' वह दृश्यमान देवता है, जो अपने कृपापात्रों को अदृश्य ईश्वर की तरफ पथ-निर्देश करती हुई ले जाती है। ''और यदि उसकी वैसी इच्छा हो तो वह समस्त सृष्टिभूतों के अहकार का अन्तिम चिह्न तक भी नष्ट करती है और उन्हें निर्विकार अगम्य ब्रह्म के चैतन्य में विलीन कर

१ मन्दिर अव भी विद्यमान है। रामकृष्ण का निवास-स्थान प्रागण के उत्तर-पश्चिम कोण मे वारह मन्दिरों के ठीक पास मे ही था। उसके आगे एक वृत्ताकार वरामदा था। उसकी छत कई खम्मो पर टिकी हुई थी। पश्चिम दिशा मे गंगा की तरफ खुला था। एक सुवृहत् नाट्य मन्दिर भी था जिसके आगे प्रशस्त प्रागण था। दोनो तरफ अतिथिशालाएँ व देवताओ व अम्या-गन्तुकों के लिए भोग-शालाएँ थी। पश्चिम में यत्नपूर्वक सुरक्षित सुगन्धित पुष्पों से भरी छाया शीतल एक सुन्दर वाटिका थी, उत्तर और पूर्व मे दो पुष्करिणियाँ थी। उद्यान के एक तरफ पाँच वट के वृक्ष थे, जो कि राम-छुष्ण की इच्छानुसार लगाये गये थे। वाद में यह पाँचों वृक्ष पचवटी के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं। इस स्थान पर ही रामकृष्ण माँ की उपासना व घ्यान में दिन व्यतीत करते थे। नीचे कलरव करती हुई गंगा वहती थी।

देती है। उसकी कृपा में सीमाबद्ध अहम् असीम अहम्—आत्मा—ब्रह्म में विलीन हो जाता है।"1

किन्तु अभी तक यह वीस वर्ष का तरुण पुरोहित, जिस स्थान पर सव सत्ताओं का सिम्मश्रण हो जाता है, उस अन्तरतम लोक तक, बुद्धि के वक्र पथ द्वारा भी नहीं पहुँच पाया था। तब तक वह उस स्थान से बहुत दूर था। उसके सम्मुख एकमात्र वहीं स्वर्गीय व मानवीय सत्ता अधिगम्य थीं, जिसे वह देख, सुन व स्पर्श कर सकता था। इस बारे में अन्य नर-नारियों से उसका कोई अन्तर नहीं था। भारतीय विख्वासी जनों को जिस धार्मिक दर्शन की प्राप्ति हुई है, उसकी यथार्थता योरोपीय विश्वासियों को अत्यन्त अद्मुत प्रतीत होगी, कैयो-लिकों की अपेक्षा प्रोटैस्टेण्ट ईसाइयों को वह और भी अधिक विस्मयकर प्रतीत होगी। इसके बहुत दिनो बाद जब विवेकानन्द ने रामकृष्ण से पूछा:

"क्या आपने भगवान् को देखा है ?"

उत्तर मे रामकृष्ण ने कहा:

"में जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूँ, उसी तरह उसे मी देखता हूँ, पर कैवल अधिक तीव्रतर रूप में।" इसका अर्थ था कि अगरीरधारी व मावमय रूप में नहीं। यद्यपि उस रूप में भगवान् को देखने की चेष्टा और अम्यास उन्होंने किया था।

कोर यह कुछ प्रेरणा प्राप्त मनुष्यो का ही विशेपाधिकार है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक श्रद्धालु हिन्दू भक्त सहज में ही यह अवस्था प्राप्त कर लेता है, आज मी उनमें सुजनात्मक जीवन का स्रोत पर्याप्त मात्रा में अविरल रूप से वह रहा है। मेरे एक वन्यु नेपाल की एक वुद्धिमती सुन्दरी शिक्षिता व तरुणी राजकन्या के साथ एक मन्दिर में गये थे। मन्दिर के बीच में केवल एक दीपक जल रहा था। उसके निष्प्रम आलोक में उस कन्या को धूप व धूनी की गन्ध से मस्त निर्जनता में उपासना के लिए अकेला छोड़कर वे बाहर आ गये। बाद में बाहर आने पर राजकन्या ने शान्त स्वर में कहा:

"मैंने राम के दर्शन किये हैं।"

इसलिए कालीमाता को कृष्णत्वक्षारी शरीर के रूप में देखे विना रामकृष्ण कैसे रह सकते थे ? वह दश्यमाना थी। प्राकृतिक व ईश्वरीय शक्ति ने एक नारी के रूप में मूर्तिलाम किया था, जो इसी तरह मनुष्यों के साथ योग स्थापित करती है, वहीं काली है। अपने मन्दिर के अन्दर उसने रामकृष्ण को अपनी देह

२. रामकृष्ण।

की गन्ध से सम्मुग्ध कर दिया, उसे अपने वाहुपाश में आवेष्टित कर लिया और अपने जटिल केशजाल मे वन्दी वना लिया। वह अपने हास्याकित मुख के साथ एक प्राणहीन मूर्तिमात्र न थी। सिर्फ शास्त्रीय प्रार्थनाओं से उसकी क्षुधा न मिट सकती थी। वह जीवित थी, श्वास-प्रश्वास लेती थी, शय्या त्याग कर उठती थी, मोजन करती थी, बिहार करती थी और पुनः शयन करती थी। दिन के समय उसकी दिनचर्या के अनुसार मन्दिर मे उसकी सेवा का कार्य नियमित रूप से चलता था। प्रत्येक प्रात काल घटा वजता था, आरती का दीपक जलता था। नाट्यमन्दिर मे शहनाई वजती थी, करताल और मृदग वजते थे। माँ विनिद्र होकर उठ जाती थी। माँ के शृगार के लिए उद्यान से गुलाव, रजनीगन्या व चम्पक के फूल आते थे। प्रात. नौ वजे वाजे के साथ-साथ पूजा का घटा वजता था, और माँ आकर उपस्थित हो जाती थी। दोपहर के समय, जब सूर्य प्रखर हो उठता, पुनः घण्टा वजता और माँ अपनी रजतशय्या पर शयन करने के लिए चली जाती । भायकाल छ बजे फिर घटा बजता और माँ उपस्थित होती। सन्व्या की बारती के दीपक के साथ-साथ वाद्यों की व्यति फिर वज उठती। गंख वजाये जाते, घण्टियां बजती। और रात्रि के नौ वजे इस वाद्य-घ्वनि के साथ ही माँ के जयन की घोषणा होती । माँ सो जाती ।

रामकृष्ण सारा दिन माँ के आहार-विहार मे, उसके समस्त कार्यों मे उसके साथ ही साथ रहते । वही उसे वस्त्र पहनाने, उसके वस्त्र उतारते । वही उसे वर्घ्य चढाते, मोग लगाते । शयन-उत्थान सभी समय वह माँ के साथ ही साथ रहे । ऐसी दशा मे रामकृष्ण के हस्त, चक्षु और मन घीरे-घीरे देवी के रक्तमास के साथ घनिष्ठता सम्पादन किये विना कैसे रह सकते थे ? देवी का प्रथम स्पर्श रामकृष्ण के हाथ मे दशन के समान लगा—और उस दशन ने उन्हें हमेशां के लिए माँ से समुक्त कर दिया।

किन्तु प्रथम दशन के बाद देवी अन्तर्हित हो गयी और रामकृष्ण से दूर-दूर रहने लगी। देवी ने रामकृष्ण को प्रेम का दशन देकर, पाषाण के आवरण में आत्मगोपन कर लिया। उसे सजीवित करने की रामकृष्ण की सारी चेष्टाएँ वेकार गयी। मूक देवी की कामना दिन-रात उसे जलाने लगी। देवी का स्पर्श पाने के लिए उसके आलिंगन के लिए, एक वार उसकी दृष्टि, उसका नि श्वास, उसका मधुर हास्य, यहाँ तक कि जीवन का कोई भी चिह्न देखने के लिए राम-कृष्ण ने अपने जीवन की सारी चेष्टाएँ लगा दी। उन्हें अपने अस्तित्व का यही

१ मन्दिर के उत्तर-पश्चिम कोण मे

एकमात्र नक्ष्य प्रतीत होने लगा। उद्यान के वनाकीर्ण भाग मे रामकृष्ण उन्मत की माँति पृथ्वी पर लोटते हुए, व्यान में मन्न रहने लगे, प्रार्थना करने लगे और अपनी देह के सव कपड़े, यहाँ तक कि यज्ञोपवीत भी जिसे कि ब्राह्मण किसी अवस्था मे भी अपने रारीर से अलग नहीं करते, उन्होंने चिथडे-चियडे करके फेक दिया । मां के प्रेम ने ही उन्हें यह शिक्षा दी कि मनुष्य तव तक मगवान् का घ्यान नहीं कर सकता, जब तक कि वह सव पूर्व-सस्कारों से मुक्त नहीं हो जाता। दिशा भूलकर भटकने हुए वालक के समान मां को देखने के लिए आतुर रामऋष्ण व्याकुल होकर 'मां मां' पुकारने लगे। धीरे-घीरे वह और भी अधिक उन्मत्त हो गये—और अन्त मे अपने ऊपर उनका कोई वश न रहा। हताश होकर वह यात्रियों के सामने भूमि में लोट-लोटकर रोने लगे, और इस प्रकार वे दया, विद्रूप और यहाँ तक कि निन्दा के पात्र भी हो गये। किन्तु रामकृष्ण को इसकी तिनक परवाह न थी। उन्हें केवल एक ही वस्तु की चाहना थी। वे जानते थे कि वे परमानन्द के कूल पर पहुँच चुके हैं, केवल एक सूक्ष्म आवरण ने वीच मे रकावट खडी की हुई है, परन्तु वह आवरण अत्यन्त सूक्ष्म होने पर मी वे उसे छित्र-मित्र न कर पाते थे। भावावेश को किस प्रकार नियन्तित करना चाहिए, इसकी रीति वे न जानते थे, यद्यपि भारत के धर्मज्ञानियों ने चिकित्साणास्त्र व धर्मशास्त्र के समान ही उसकी रीतियाँ भी अनेक शताब्दियों से विस्तारपूर्वक लिप-वद्ध कर रखी थी। बीर इसीलिए वे उग्र सन्निपात रोगी के समान दिशाजान-शून्य होकर इवर-उघर पथ की खोज मे भटकते फिरते थे। भावोच्छ्वास के सम्पूर्ण-तया अनियन्त्रित हो जाने पर रामकृष्ण की मृत्यु की मी सभावना हो सकती थी। वहुत से अनमिज योगियो को, जो इस पिच्छल मार्ग द्वारा अग्रसर हए हैं. मृत्यु का सामना करना पडा है । रामकृष्ण को इस दिग्श्रान्त जन्मत्त की अवस्था मे जिन्होंने देखा है, उनका कयन है कि रामकृष्ण का मुखमण्डल और वक्ष स्थल रुधिर से लाल हो उठता था, दोनो नेत्रो से अविरल अश्रुधारा बहती थी, और उनका सर्वाङ्ग कम्पित रहता था। वे सहन-शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच गये थे। इस अवस्था मे पहुँच जाने पर मुच्छीरोग के सर्वव्यापी अन्वकार मे गिर जाने अथवा दिव्य दर्शन का आलोक प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई तीसरा विकल्प नहीं है।

अन्त मे, अकस्मात् ही आवरण खिसक गया और रामकृष्ण को दर्शन हुए। उसकी कहानी में उन्ही के शब्दों में कहूँगा। हमारे योरोप के भगवत्-उन्मत्त

१. मैंने इस वर्णन के लिए स्वय रामकृष्ण द्वारा वर्णित तीन पृथक् वर्णनो की

द्रष्टाओं के समान उनका उदात्त कण्ठस्वर भी हमारे कानों में ध्वनित हो रहा है:

"एक दिन मैं असह्य यन्त्रणा से व्याकुल हो रहा था। मेरा हृदय जैसे गीले वस्त्र को ऐठा जाता है, उसी प्रकार ऐठने लगा।—मैं पीडा से वेचैन हो गया। मेरे मन मे यह, भाव उठने के साथ ही कि मैं अब कमी देवी के दर्शन न पा सर्कूंगा-एक मयानक पागलपन मुझ पर सवार हो गया। सोचने लगा, यदि यही होना है तो जीवन से क्या लाभ है ? देवी के मन्दिर मे तलवार झूल रही थी। वह दिखाई पडी और उसके साथ ही विद्युत् के समान एक विचार मेरे मन मे खेल गया। 'खड्ग। इस खड्ग से ही मैं अपने जीवन का अन्त कर दूँगा।' मैंने एकदम दौडकर उन्मत्त के समान तलवार अपने हाथ मे ले ली। "अौर आश्चर्य कि एक क्षण मे मेरे आगे दरवाजा, जगला, यहाँ तक कि मन्दिर पर्यन्त समस्त दृश्य विलुप्त हो गया'' ऐसा प्रतीत होने लगा, कि किसी वस्तु का मी अस्तित्व नही रहा है। उसके स्थान में मुझे केवल एक असीम ज्योतिष्मान् आत्मा का महासमुद्र दिखाई देने लगा । जिघर भी देखता, उधर ही वही ज्योतिर्मयी तरगे उठती दिखाई देती थी । और वह तरगमाला गर्जन करती हुई मुझे ग्रास करने के लिए वढी चली आ रही थी। एक-क्षण मे तरगो ने मुझे चारो तरफ से घेर लिया, मेरे ऊपर थपेडे मारने लगी—और मुझे अपने अन्दर निमग्न कर लिया । मेरा भ्वास एक गया । मैं सज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर पडा । "वह दिन, और उससे अगला दिन मेरा किस तरह कटा यह मैं नहीं जानता। मेरे चारो तरफ एक अक्षय आनन्द का समुद्र निरन्तर डोलने लगा। अपनी आत्मा के अन्दर मैं यह अनुभव करने लगा कि देवी मौ वहाँ विराजमान हैं।"

यहाँ यह बात घ्यान देने योग्य है कि इस सुन्दर वर्णन के बीच अन्त के सिवाय देवी माँ का कही उल्लेख नहीं है, वह महासमुद्र में ही विलीन थीं। राम- कृष्ण के शिष्यों ने बाद में उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सचमुच ही माँ को देखा

सहायता लो है। इन तीनों में एक ही कहानी वर्णित है। परन्तु प्रत्येक कहानी अपने किसी विशेष विशद विवरण द्वारा अन्य दोनों को समृद्ध बनाती है।

१ पुस्तक मे ठीक इस प्रकार है "मेरी प्राकृतिक चेतना विनष्ट हो गयी।" यह वात महत्त्वपूर्ण है, क्यों कि शेष कहानी से यह प्रकट होता है कि दूसरी तरफ आन्तरिक जगत् का एक अन्य उच्चतर चैतन्य अत्यन्त तीव्रता के साथ दिष्टगोचर हो रहा था।

था ? उत्तर भे उन्होंने रामकृष्ण के ही घट्यों को उदृत कर दिया है। 'उन्होंने कोई उत्तर नही दिया, परन्तु भावावेश से मुक्त होकर प्रकृतिस्य होने पर उन्होंने अभियोग के स्वर में केवल इतना ही अस्फुट स्वर में कहा था 'माँ...मों'।

यदि उद्ण्डता को क्षमा करे, तो में यह कहने का साहस करना है कि मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह है कि उन्होंने ऐमा कुछ नहीं देखा था। केवल देखी के सर्वव्यापी अस्तित्व का ही उन्हें वोच हुआ या, और महामगुद्र को ही उन्होंने 'मां' कहकर पुकारा था। एक छोटे से हप्टान्त के रूप में उनके दर्णन को, एक प्रकार का स्वप्न कहा जा सकता है, जिसमें मनुष्य का मन एक सर्वया विभिन्न प्रकार की वस्तु को भी अपने विचार में घूमनेवाली किसी सत्ता का नाम दे देना है, और उसमें किसी प्रकार की विपमना या विरोध का अनुभव नहीं करता। हमारी प्रीति का पात्र समस्त पदार्थों में ही विद्यमान है, आकार की मिन्नता उसके वाह्य आवरणमात्र है। जिस महासमुद्र ने रामकृष्ण को आपनावित किया था, उसके तट पर में एविला की सेण्ट थेरेसा को अवस्थित देखता हैं। सेण्ट थेरेसा ने भी पहले इसी प्रकार का अनुभव किया था, उसने अपने-आपको चारो तरफ से आकान्त हुआ अनुभव किया था। बाद में अवश्य उसे अपने ईसाई विश्वास और सतर्क पथदर्शकों के कठोर तिरस्कार से विविश्व होकर अपनी अनुभूति व धारणा के विरुद्ध ईप्वर को मानवपुत्र ईसा की मूर्ति तक ही सीमित रखना पड़ा।

१ स्वामी सारदानन्द रचित 'महाप्रभु रामकृष्ण' द्वितीय खण्ड। यह पुस्तक सन् १६२० में मद्रास के मैलापुर रामकृष्ण मठ से प्रकाशित हुई थी। सारदानन्द श्री रामकृष्ण के अन्तरगों में से थे। रामकृष्ण के समान ही वे मारतीय घामिक व दार्शनिक पुरुषों में अन्यतम थे। उनकी लिखी हुई रामकृष्ण की जीवनी जिस प्रकार कौतूहलोद्दीपक है, उसी प्रकार विश्वास योग्य भी है। किन्तु दुर्माग्य से यह ग्रन्थ पूर्ण नहीं हो सका है।

२ थेरेसा ने मी जब इस अदृश्य शक्ति का आकस्मिक प्लावन व आक्रमण अनुमव किया था, तब वह अत्यन्त दुर्वल थी। परन्तु बाद में सालसेडी और गास्पर्ड डाजा के कठिन निर्देशों से वाध्य होकर, पर्याप्त कष्ट सहन का मूल्य चुकाने पर उसे असीम ईश्वर को ईसा के शरीर की सीमाओं ये वाँघना पढा।

इसके सतिरिक्त, रामकृष्ण के भावावेश मे जो कुछ घटित हुआ था, वह सब स्वामाविक रूप से ही हुआ था। इस विषय मे मिस्टर स्टारवाक ने

परन्तु प्रेमी रामकृष्ण को अपनी मानसिक रुचि के विरुद्ध सग्नाम नही करना पड़ा, अपितु इसी मानसिक वृत्ति ने उन्हें निराकार से, अपने प्रेम-पात्र की साकार मूर्ति तक पहुँचा दिया। वे यही चाहते थे, कारण, एक बार उसे देख चुकने व अपने अन्दर घारण कर लेने के बाद, उसे छोड़कर एक क्षण भी जीवित रहना उनके लिए समव न था। उस दिन से लेकर यदि वे इस दिव्य दर्शन को निरन्तर नित्य तूतन रूप मे न देख पाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसके बिना उनके लिए समस्त विश्व ही निष्प्राण व मृत के समान था, और जीवित मनुष्य निरर्थक परछाई या पर्दे पर अकित निस्सार मूर्तियो के समान थे।

परन्तु जिसने भी असीम का दर्शन किया है, उसे उसका दण्ड भी भुगतना पडा है। प्रथम दर्शन का प्रभाव इतना भयकर था कि रामकृष्ण का शरीर कई दिन तक कम्पमान अवस्था में ही रहा। अपने चारों ओर रहनेवालों को वे अगि स्फुर्लिगों से युक्त द्रवीभूत चाँदी की तरगों के एक उडते हुए कोहरे के पर्दे में से

The Psychology of Religion (धर्म का मनोविज्ञान) में जो सव तर्क और युक्ति सगृहीत किये हैं वह द्रष्टव्य हैं। मिस्टर विलियम जेम्स ने भी उसी सग्रह का व्यवहार किया है। प्रायः प्रत्येक वार यह देखने में आया है कि जब चेष्टाओं का अन्त हो जाता है, तभी वेदना के बीच से आत्मा की विजय होती है। निराशा ही पुरातन आत्मा को विनष्ट करके तूतन आत्मा का पथ निर्देश करती है।

और यह भी देखने योग्य है कि समस्त दिव्य दर्शन प्रायः आलोक और सामुद्रिक आप्लावन द्वारा ही प्रकट होते हैं। मिस्टर विलियम जेम्स रिचत 'Varieties of Religious Experiences' (घामिक अनुभूतियों के प्रभेद) मे प्रेजीडैण्ट फेनी के दिव्यदर्शन का वर्णन इस बारे मे पढने योग्य है:

"सचमुच ऐसा प्रतीत होता था कि द्रवीभूत प्रीति के समुद्र की तरगो पर तरगे थपेडे मार रही हैं।...यह तरगमाला एक के बाद एक बार-बार मेरे ऊपर आक्रमण करने लगी, यहाँ तक कि इसने मुझे निमग्न कर लिया और अपना ग्रास बना लिया। अन्त मे किसी तरह साहस करके चिल्लाया 'हे ईश्वर'! मैं और सहन नहीं कर सकता, यदि ये तरगे इसी तरह मेरे ऊपर से गुजरती रहेगी तो मैं बचन सकूंगा' तथापि मुझे मृत्यु का मयन था।"

इसके साथ टामस फ्लोर्नो द्वारा सगृहीत व वर्णित रहस्यवादी साधको की चमत्कारिक कहानियाँ भी पठनीय हैं। देखते थे। अपनी आँखो, देह और मन के ऊपर उनका कोई कावू न रहा। कोई अन्य शक्ति ही उन्हें चालित कर रही थी। इस प्रकार एक मयानक हालत में उनका समय गुजरने लगा। उन्होंने माँ से सहायता की प्रार्थना की।

इसके वाद अचानक ही उनकी समझ मे आ गया। माँ ने उनके अन्दर प्रवेश किया है। उन्होंने विरोध समाप्त कर दिया। "Tiat voluntas tua!" (नेरी ही इच्छा पूर्ण हो।) माँ ने उन्हे पूर्णतया व्याप्त कर लिया था। और उस कोहरे मे धीरे-धीरे देवी माँ की शरीरघारी मूर्ति प्रकट हुई, पहले एक साथ, फिर उसका प्रश्वास, उसका शब्द और अन्त मे उसकी पूर्ण देह प्रकट हुई। नीचे किव के सैकडो आश्चर्यमय दिव्यदर्शनों में से एक का वर्णन हैं.—

सन्ध्या का समय था। दिन के सब अनुष्ठान समाप्त हो चुके थे। 'मां' सो गयी है, [यह सोचकर रामकृष्ण मन्दिर के वाहर आकर गगा के किनारे अपने कक्ष मे आ गये। परन्तु उन्हें नीद नहीं आयी। उन्हें कुछ आहट मुनाई दी, उन्होंने घ्यान से सुना, देखा, मां शय्या त्याग करके उठ खडी हुई है, और एक युवती वालिका के समान प्रसन्न मुद्रा में मन्दिर की ऊपरली मिलल पर चढ गयी है। जब वह चलती थी, उसके चरणों के तूपुर वज उठते थे। रामकृष्ण को आश्चर्य हुआ कि क्या वह स्वप्न देख रहे हैं? उनका दिल धक्-धक् करने लगा। वह वाहर आंगन मे आ गये और सिर उठाकर ऊपर देखने लगे। उन्होंने देखा, मां के किश खुले हुए हैं, और वह पहली मिलल के बरामदे में खडी हुई, इस सुन्दर रजनी में कलकत्ते के दीपकों के प्रकाश की तरफ वहती हुई जाह्नवी की जलधारा को निहार रही है।

उस दिन से रामकृष्ण के दिन-रात निरन्तर माँ के सहवास में ही कटने लगे। नदी की जलघारा के समान उनका माविविनमय निरविच्छिन्नरूप से जारी रहने लगा। अन्त में रामकृष्ण माँ के साथ एकाकार हो गये और धीरे-धीरे उनकी अन्तर्ह ष्टि की आलोक-प्रमा बाहर मी प्रकट होने लगी। अन्य व्यक्ति जो उनकी तरफ देखते थे, उन्हें भी वही वस्तु दिखाई देने लगती जिसे वे खुद देखते थे। उनका घरीर एक प्रकार का झरोखा वन गया था, जिसमें से नाना देवताओं के रूप दिष्टिगोचर होते थे। एक दिन मिन्दर की प्रतिष्ठात्री रानी रासमणि के जामाता माथुर वावू रामकृष्ण के कक्ष के ठीक विपरीत दिशा में अवस्थित अपने कक्ष में वैठे हुए थे। वे ओट में वैठकर रामकृष्ण की तरफ देख रहे थे। रामकृष्ण वरामदे में इघर-उघर टहल रहे थे। माथुर वावू अकस्मात् ही चीत्कार कर उठे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक तरफ जाते हुए रामकृष्ण शिव का रूप

घारण किये दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ जाते समय काली के रूप में दिखाई देते हैं।

वहत से लोगो के निकट रामकृष्ण का यह प्रेमोन्माद एक अत्यन्त निन्दा-स्पद वस्तु थी । वह मन्दिर के नैत्यिक अनुष्ठानो को अव ठीक प्रकार नही कर पाते थे। अनुष्ठान के वीच मे ही वे अकस्मात् सज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर लोटने लगते थे। उनके अग-प्रत्यगो के सिधस्यल पत्यर के समान कठोर हो जाते। और कभी-कभी वे देवी के साथ इस प्रकार घनिष्ठता का व्यवहार करते कि जो देखने मे अत्यन्त विस्मयकारी प्रतीत होता। उनकी दैहिक चेष्टाएँ कमी-कभी सामयिक रूप से रुक जाती। उनके नेत्रों के पलक गिरने वन्द हो जाते। वे खाना-पीना वन्द कर देते । उनका एक मतीजा इन दिनो उनके साथ रहता था । यदि वह इस समय रामकृष्ण की अपरिहार्य आवश्यकताओं की तरफ उचित व्यान न देता तो उनको मृत्यू निश्चित थी। इस हालत मे उसके परि-णामस्वरूप होने वाले कुफल मी दृष्टिगोचर होने लगे। पश्चिम-देशीय द्रष्टाओ को भी यह सव कुफल भोगने पडे हैं। उनके शरीर को भेदन करके रुचिर के छोटे-छोटे कण चूने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनका सारा शरीर आग मे जल रहा है। उनकी आत्मा एक प्रज्वलित अग्नि-कुण्ड के समान थी, जिसमे से ऊँचे उठती हुई अग्नि-शिखाएँ एक-एक देवता के सहश थी। कुछ काल के वाद जव वे अपने आस-पास के सव मनुष्यों में भी देवता के ही दर्शन करने लगे, तो वे स्वय भगवान् रूप हो गये। (एक वेश्या मे उन्होंने सीता के और एक पेड के सहारे पैर के ऊपर पैर रखकर खडे हुए अँग्रेज मे श्रीकृष्ण के दर्शन किये थे।) काली, राम, श्रीकृष्ण की प्रेमिका राधा, र सीता और महावीर हन्मान् असमी

१ जिन सब पृष्ठपोपक सहायको ने विश्वासपूर्वक उनकी इन सब आक्रमणो से रक्षा की थी, उनके प्रति भी वे किसी प्रकार का पक्षपात न दिखाते थे। एक दिन जब मन्दिर की प्रतिष्ठात्री, घनी मक्त, रानी रासमणि उनके साथ प्रार्थना कर रही थी, उसका घ्यान कही बाहर चला गया। रामकृष्ण ने फौरन उसके मन के विचारों को ताड लिया और सबके सामने ही उसका तिरस्कार करने लगे। यह देखकर सभी उपस्थित जन विश्वव्य व उत्तेजित हो उठे, परन्तु रासमणि शान्त रही। उसने सोचा कि साक्षात् मां ही उसका तिरस्कार कर रही है।

२ वाद मे रामकृष्ण ने छ महीने के लिए कृष्ण-प्रेमिका गोपी का रूप धारण किया था।

३ रूप ग्रहण का यह क्रम अत्यन्त सुन्दर है। पहले उन्होंने रामचन्द्र जी के

का रूप उन्होंने घारण किया। समस्त देवताओं को आत्मसात् करने की यह एक अनुप्त उत्कट लालसा थी—आवेगों की ताडना से उन्मत्त तथा मयकर तरगाघातों से प्रताडित दोलायमान आत्मा का प्रलाप था जिसका न कोई निर्देणक था, न नियन्त्रक था। मैं इस पर हल्के हृदय से कोई आलोचना नहीं करना चाहता। वाद में देवताओं ने भी अवण्य अपना वटला चुकाया, वे सभी रामकृष्ण को अपना ग्रास बनाने को उत्सुक हो गये। मैं अपने पण्चिमीय पाठकों को किसी प्रकार का वोखा नहीं देना चाहता। इस भगवत्-उन्मत्त को पागलखाने मे पहुँचाना उचित था या नहीं, यह वे स्वय ही विचार करेंगं। इस वारे में अपना मत देने की मेरे समान ही उन्हें भी स्वतन्त्रता है। कारण, पागलखाने में भेजने के पक्ष में भी कुछ युक्तियाँ पाई जा सकती हैं। और तो क्या, मारतवर्ष के भी कुछ श्रद्धेय साधु व्यक्तियाँ पाई जा सकती हैं। और तो क्या, मारतवर्ष के भी कुछ श्रद्धेय साधु व्यक्तियाँ पाई जा सकती हैं। और तो हाथ में सौंप दिया था, और उनके सब व्यर्थ उपचारों व आदेशों का पानन किया था। वाद में जब रामकृष्ण अपने अतीत के दिनों की वाते याद किया करते थे, और जिस अगाघ गर्त से वे वचकर निकल आये थे उसका अन्दाजा

सेवक हनुमान् से प्रारम्म करके घीरे-घीरे उन्हीं के द्वारा राम रूप घारण किया। इसके फलस्वरूप, जैसा कि उनका अपना विश्वास था, उन्हें सीता के दर्शन हुए। इस वार उन्होंने नेत्र वन्द किये विना दिव्य दर्शन लाम किया। इसके वाद भी उन्होंने जो दर्शन प्राप्त किये, वे मो इसी प्रकार विभिन्न स्तरों के द्वारा प्राप्त किये। पहले उन्होंने मूर्तियों को वाहर प्राप्त किया, वाद में वे मूर्तियाँ उनके अन्दर आ गयी। और अन्त में वे उनके साथ एकरूप हो गई । यह अक्लान्त सुजन कार्य अत्यन्त विस्मयकर प्रतीत होता है। परन्तु उन जैसी रूप-कलाकार प्रतिमा के लिए यही स्वामाविक है। वे जिस क्षण मी किसी विचार को किसी मूर्ति में प्रत्यक्ष देखना चाहते थे, उसी क्षण वह मूर्तिमान् हो उठता था। मानो रामकृष्ण इस सतत चित्र रचना के समय एक शेक्मपीयर की अन्तरतम सत्ता में वास करते थे।

१. मैं यह वात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँचकर मैंने पुस्तक रचना वन्द कर दी थी—और वाद मे रामकृष्ण ज्ञान के जिस उच्च शिखर पर पहुँच गये थे, उसका कोई संकेत यदि मुझे न मिलता, तो संमवतः इस पुस्तक की रचना का कार्य बहुत काल तक वन्द ही पढा रहता।

करते थे, तब वे अवाक् होकर सोचने लगते थे कि वे पागल होने व काल का ग्रास वनने से कैसे वच गये।

किन्तु पागल होने के स्थान पर रामकृष्ण एक विजयी के समान गौरव के साय 'झझा के अन्तरीप' की प्रदक्षिणा करके वापस आ गये। हमारे लिए यह एक असामान्य वस्तु होने के साथ ही एक मूल्यवान् वस्तु भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि रामकृष्ण को अपने उच्चतर लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इस मतिभ्रम की भी एक सीढी के रूप में आवश्यकता थी। इस सीढी के द्वारा ही उनकी आत्मा पूर्ण आनन्द और सुसगत शक्ति के बीच से मानव-कल्याण के लिए एक प्रचण्ड वास्तविकता मे परिणत हो सकी । यह एक ऐसा विषय है. जो मन और शरीर दोनो के ही चिकित्सको को खोज के लिए प्रलुव्ध करता है। ऊपर की नजर से देखने पर, उनके समस्त मानसिक सगठन का जो विघ्वस, और मन के मूलतत्त्वो का जो स्थानभ्रण प्रकट रूप मे दिखाई देता है, उसे प्रमाणित करना भी विशेष कठिन नहीं है। परन्तु वे पुन. किस तरह से एकत्र होकर एक उच्चतम श्रेणी की पूर्णसत्ता के रूप मे परिणत हो गये ? किस प्रकार यह विघ्वस्त गृह केवल इच्छा-शक्ति से ही एक नवीन प्रासाद के रूप मे खडा हो गया ? हम आगे चलकर देखेंगे, कि रामकृष्ण ने अपने पागलपन और वुद्धि—मगवान् और मनुष्य दोनो के ऊपर ही समान रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिया। कभी वह अपनी आत्मारूपी समुद्र के गंभीर द्वार मुक्त कर देते थे, और कभी वह एक आध्-निक सुकरात के समान अपने शिष्यों के साथ हँसते हुए व्यगमिश्रित ज्ञान और सद्भावनापूर्ण वार्तालाप मे निमम्न हो जाते थे।

परन्तु सन् १८५८ मे, जिस समय की घटनाओं का मैंने यहाँ वर्णन किया है, रामकृष्ण ने वह प्रभुत्व प्राप्त नहीं किया था। अभी उन्हें बहुत लम्बा मार्ग तय करना वाकी था। मैंने इस स्थान पर रामकृष्ण की मृत्यु का जो इगित दिया है, वह अपने योरोपीय पाठकगण को उनके प्रथम निर्णय के विरुद्ध सतर्क करने के लिए ही किया है, क्योंकि मेरा भी पहले वहीं निर्णय था।

इंसके लिए घैर्य की आवश्यकता है। आत्मा के कार्यकलाप अत्यन्त गूढ व हैरान करनेवाले हैं। हमे धैर्यपूर्वक अन्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

वस्तुत इस समय भगवत्पियक रामकृष्ण अन्वे के समान आँखे बन्द करके चल रहे थे। उनका कोई प्रयप्तदर्शक उनके साथ न था। वे सीघे पथ को छोड़ कर काँटो की वाड फाँदकर, आगे बढ़ना चाहते थे, और इसी लिए खन्दको मे गिर पड़ते थे। जो भी हो, तो भी वह आगे बढ़ते रहे। जितनी दफे भी वे ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़े, उतनी दफे ही वे उठ खड़े हुए और फिर आगे चलने लगे।

इससे यह कल्पना न करनी चाहिए कि वे दाम्मिक या दुराग्रही थे। वे अत्यन्त ही सरल व्यक्ति थे। यदि उन्हें कोई कहता कि वे रोगग्रस्त हैं, तो वे फौरन उससे उसकी औपिंच पूछते, और उसे इलाज करने से कभी न रोकते।

मुझ समय के लिए उन्हें अपने घर कामारपुकुर भेज दिया गया। उनकी माता ने उनका विवाह करने की इच्छा प्रकट की, कारण उसने मोचा कि शायद इससे ही उनका मगवत्-उन्माद शान्त हो जाये। रामकृष्ण ने कोई आपित नहीं की। विल्क यह सुनकर उन्होंने एक निर्दोप आनन्द का अनुमव किया। परन्तु यह एक कैसा विचित्र विवाह था! देवी के साथ उनका जो सम्बन्ध था, उसकी अपेक्षा यह अधिक वास्तविक न था। (विल्क अल्प ही वास्तविक था।) उनकी पत्नी उस समय (१५५६) केवल पाँच वर्ष की वालिका थी। मैं यह अनुमव करता हूँ कि मेरे पाष्ट्रचात्य पाठकों को यह पढ़कर वड़ा धक्का पहुँचेगा। परन्तु पहुँचने दो। बाल्य-विवाह की मारतीय प्रधा की योरोप व अमेरिका में प्रायः ही निन्दा की जाती है। हाल ही में मिस मेयो ने यह निन्दा की जयघ्वजा फहराई है, यद्यपि यह सर्वया चियडे-चियडे हो चुकी है। कारण, मारत के श्रेष्ठ विचारकगण—रवीन्द्रनाथ, गान्वी न एव ब्रह्म समाज आदि समी ने काफी पहले से ही इस प्रया की निन्दा को है। और असल में इस प्रया को वास्तविक विवाह कहने की अपेक्षा, एक वैवाहिक अनुष्ठान कहना ही अधिक उपयुक्त है। पिश्वमदेशीय वाग्दान की प्रया के समान, यह भी सीधा-सादा, सरल धर्मानुष्ठान

श. गान्यीजी वाल्य-विवाह के वारे मे पूर्ण अभिज्ञता रखते हैं। कारण वे उन वालकों मे से एक हैं, जिन्होंने वाल्य-विवाह की अकाल पक्व अभिज्ञता के जिटल प्रधन को जीवन पर्यन्त जीवित रखा है। वे वाल्य-विवाह की कुप्रया के नितान्त निन्दक थे। तथापि, उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि कुछ 'अपवाद स्वरूप' धर्म व नीतिपरायण मनुष्यों के पक्ष मे इस वाल्य-विवाह के अत्यन्त विशुद्ध व लामकारी फल भी दिष्टिगोचर होते हैं। वयस्कता की अवस्था मे जो अस्वास्थ्यकर विचार नवयुवकों व नवयुवितयों के मनो को प्रायः विकृत करते हैं, उनको यह दूर करता है और स्त्री-पुष्प के मिलन को एक पवित्र वन्युत्व का रूप देता है। जिस वालिका के साथ गान्धीजों के माग्य का गठवन्वन हुआ था, उसने उनके जीवन के कठिन अवसरों पर उनकों जो अमूल्य सहायता की थी, वह किसी से छिपी नहीं है।

मात्र हैं। वास्तव मे दोनों के यौवन लाभ कर लेने से पूर्व तक यह पूर्ण नहीं होता। मिस मेयों की दृष्टि में रामकृष्ण का विवाह तो एकदम ही निन्दनीय था। पाँच वर्ष की वालिका के साथ तेईस वर्ष के युवक का विवाह। यह सुनकर जिन्हें लज्जा अनुमव होती है, वे जरा शान्त होकर देखे। यह विवाह दो आत्माओं का विवाह था। यौन मिलन की दृष्टि से यह विवाह हमेशा के लिए ही अपूर्ण था। 'अर्ली चर्च' के दिनों में जिसे ईसाई विवाह कहकर पुकारा जाता था—वैसा ही यह विवाह है। वाद में रामकृष्ण का यह विवाह एक सुन्दर वस्तु में परिणत हो गया। फल के द्वारा ही वृक्ष को पहचाना जाता है। इस विवाह का फल दिव्य फल था—विशुद्ध निष्काम प्रेम। वालिका सारदार्माण एक वयस्क बन्धु की विशुद्धमित श्रद्धास्पदा मिगनी के रूप में परिणत हो गयी—जो कि रामकृष्ण की सब परीक्षाओं और विश्वासों में उनकी निष्कलक सहचरी थी। रामकृष्ण के शिष्य, उनके नाम के साथ, शारदामणि को भी माँ के पवित्र नाम से पुकारते थे।

विवाह-सस्कार का अनुष्ठान हो जाने के वाद प्रयानुसार वालिका शारदा-मणि को उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया, और आठ या नौ वर्ष की एक लम्बी अविध तक वह अपने पित को न देख सकी । इस बीच मे रामकृष्ण ने अपनी माता के पास रहकर कुछ शान्ति व स्वास्थ्य लाम कर लिया है, ऐसा प्रतीत होने लगा, और वे फिर मन्दिर मे आ गये।

परन्तु काली रामकृष्ण की प्रतीक्षा मे ही थी। मन्दिर के दरवाजे मे प्रविष्ट होते ही रामकृष्ण के अन्दर पूर्विपक्षा भी अधिक वेग से भावोन्माद दिखाई दिया। नेसास की पोशाकु पहने हुए हरक्युलीस के समान वह एक जीवित चिता मे

शारदामणि के पितृकुल की पदवी मुखोपाघ्याय थी। बाद मे वह शारदा देवी के नाम से विख्यात हुई।

२ उसे 'माँ' कहकर ही पुकारा जाता था। श्रेष्ठवशीय भारतीय लोगो मे उमर मे छोटो होने पर भी स्त्रियो को माँ कहकर सम्बोधन करने की सुन्दर प्रथा चिरकाल से चली आ रही है।

३ हरक्युलीस ग्रीक पुराणों में विणित सर्वश्रेष्ठ वीर हुआ है। यह पुराण में विणत कहानी के अनुसार देवपुत्र कहलाता है। इसकी दूसरी पत्नी डिआ-नेरा, कैलीडन के राजा एनिजस की कन्या थी। पितगृह को जाते हुए डिआ-नेरा का मार्ग में नेसास राक्षस से साक्षात्कार हुआ। डिआनेरा के रूप पर

वास करने लगे। देवताओं की फीजों ने तूफान के समान उन पर आक्रमण किया। रामकृष्ण छिन्न-मिन्न हो गये। उनकी उन्मत्तता दसगुनी होकर वापस लीट आयी। उन्होंने देखा कि उनके बीच से राक्षसगण बाहर निकल रहे हैं। पहले पाप का प्रतीकरूप एक कृष्णमूर्ति दानव बाहर आया। इसके बाद एक सन्यासी आया, जिसने देवदूत के समान उस पाप की हत्या कर दी। (हम मारतवर्ष में हैं ,या आज से सहस्र वर्ष पूर्व के किसी पाण्चात्य ईसाई मठ में हैं ?) रामकृष्ण निस्तव्य व निश्चल बने रहे। अपने गरीर से निकलती हुई उन सब वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखने लगे। मय से उनके सब अग अवश हो गये। और फिर एक बार दीर्घकाल तक उनके नेत्रों के पलक गिरने बन्द हो गये। उन्माद रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, रामकृष्ण ने ऐसा अनुमव किया। भयमीत होकर एक बार फिर वह माँ

मुग्ध होकर नेसास ने उनके साथ वलात्कार करने की चेप्टा की। इसके फलस्वरूप हरक्युलीस ने विषाक्त बाण से नेसास की हत्या कर दी। मरने समय नेसास ने डिआनेरा को अपने रुधिर की सावधानी से रक्षा करने को कहा। उसने कहा इस रक्त में वस्त्र रँगकर किसी के पास भेजने से, वह अपनी प्रेमिका का अनादर नहीं कर सकता।

वाद मे हरक्युलीस एकलिया के राजा इउरिटस की कन्या इअल के प्रेमपाश में फरेंस गया। डिआनेरा ने यह समाचार सुनकर नेसास के रक्त में भीगा हुआ एक वस्त्र अपने स्वामी हरक्युलीस के पास पहनने के लिए मेजा। नेसास के रुघिर में कोई वास्तिवक जादू-शक्ति न थीं, वह म्यकर मारात्मक विष था। हरक्युलीस के ऊपर उस विष की क्रिया प्रारम्म हो गयी। यत्रणा से पीडित होकर हरक्युलीस 'एटा' पर्वत की चोटी पर पहुँचा और वहाँ एक चिता तैयार करके उसमें बैठ गया। हरक्युलीस के अनुरोध करने पर एक गडिरये ने चिता में आग लगा दी। हरक्युलीस जलकर स्वाहा हो गया। इस प्रकार उसका नम्बर पार्थिव अम नष्ट हो गया, और अनम्बर दिव्य अम स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में पहुँचकर हरक्युलीस पुनः पूर्व देवता रूप में परिणत हो गया, और वहाँ उसने हिवि के साथ विवाह किया।

--अनुवादक

से प्रार्थना करने लगे। काली का व्यान ही उनका एकमात्र मरोमा था। इस प्रकार मानसिक उन्माद व नेप्राप्य की अवस्था में ही रामकृष्ण के दो वर्ष व्यतीत हो गये।

अन्त मे उन्हें सहायता मिल गयी। <sup>9</sup>

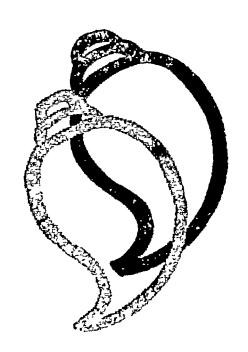

सन् १६६१ में रामगृष्ण की रिधना रानी राममणि का देहात हो गया।
 सीमाग्य से रानी रासमणि के जामाता मायुर यात्र रामगुष्ण के प्रति थतु-रक्त थे।

अव तक रामकृष्ण केवल भाग्य के भरोसे पर, अकेले ही, गरजती हुई लहरों व मैंवरों से सकुल आत्मा के अगाध व नि.सीम समुद्र में तैरने का प्रयत्न कर रहे थे। वह प्राय सर्वया थक चुके थे जब कि उन्हें दो व्यक्तियों के दर्शन हुए, जिन्होंने उनके सिर को पानी के ऊपर धामे रखा, और उन्हें यह दिखाया कि किस प्रकार जलधार को पार करने के लिए उनकी लहरों का प्रयोग किया जाता है।

भारत का युगव्यापी आव्यात्मिक इतिहास उन असस्य मनुष्यो का इतिहास है, जो परम सत्ता पर विजय प्राप्त करने के लिए निरन्तर अभियान करते आये है। विश्व के सभी महान् पुरुषों का ज्ञात व अज्ञातरूप से यही मूल लक्ष्य रहा है। वे उन विजेताओं मे से है, जो कि प्रत्येक युग में उस सत्ता पर, र्जिसके कि वे स्वयं एक अश है, और जो उन्हे निरन्तर प्रयत्न करने व ऊपर चढने के लिए प्रलुव्य करती रहती हे, आक्रमण करते है। अनेक वार वे थककर गिर पडते हैं, परन्तु वे पुन. शक्ति सग्रह करके अदम्य उत्साह के साथ तव तक वरावर ऊपर चढते रहते हैं जब तक कि वे विजयी या पराजित नहीं हो जाते। परन्तु उनमें से प्रत्येक उस परम सत्ता का एक ही रूप नहीं देख पाता। यह एक ऐसे नगर-दुर्ग के समान है, जिसे विभिन्न दिशाओं से अनेक ऐसी सेनाओं ने घेरा हुआ है, जिनमें कि परस्पर कोई मेल व सामजस्य नही है। प्रत्येक सेना अपनी स्वतन्त्र अस्त्र-सज्जा व रणनीति के अनुसार अपनी आक्रमण की समस्याओं का हल खोजती है । हमारी पाश्चात्य जातियाँ दुर्ग के वाह्य पृष्ठ व वाहिरी किलेवन्दी पर आक्र-मण करती हैं। वे प्रकृति की मीतिक णक्तियो पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं. और उसके नियमों को अपने वश में करके ऐसे शस्त्रों का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि वे दुर्ग के अन्दर प्रवेश कर सके और समस्त दुर्ग को अपने अधीन कर सके।

परन्तु भारत दूसरे मार्ग का अनुसरण करता है । वह सीघा दुर्ग के मन्य मे अवस्थित प्रघान सेनापित के अदृश्य कार्यालय मे घुस जाता है, क्योंकि वह जिस परम मत्ता का अनुसन्धान करता है, वह भौतिक नियमातीत है। तथापि हमे पश्चिमीय यथार्थवाद को भारतीय आदर्शवाद का विरोधी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों ही यथार्थवाद हैं। मारतीय मी मूलत. यथार्थवादी हैं, क्योंकि वे मी केवल अमूर्त मावमात्र से सन्तुष्ट नहीं हो जाते और आनन्द एव अनुभूति के स्वतन्त्र सावनो द्वारा अपने आदर्श को प्राप्त करने की चेण्टा करते हैं। उन्हें भी मावां को देखने, सुनने, उनका आस्वाद लेने व स्पर्श अनुभव करने की आवश्यकता होती है। अनुमव-सम्पत्ति तथा अपूर्व कल्पना शक्ति इन दोनो वातों में वे पश्चिम देशवासियों से बहुत आगे वढ गये हैं। १ ऐसी अवस्था में पाण्चात्य तर्क के नाम पर हम उनकी साक्षी को किस प्रकार अग्राह्य कह सकते है। हमारी दृष्टि मे तर्क एक अवैयक्तिक तथा निष्पक्ष साधन (Objective) है जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए खुला हुआ है। परन्तु क्या तर्क वास्तव मे ही निष्पक्ष है ? विशेष उदाहरणों में यह कहाँ तक सत्य हं ? इसकी क्या कोई वैयक्तिक सीमाएँ नहीं हैं ? और फिर क्या यह भी लक्ष्य किया गया है कि भारतीय ऋषियो की जो उपलब्वियाँ हमे अति आत्मपरक (Ultra Subjective) प्रतीत होती हैं, वे भारतीयों के निकट वैसी नहीं है। भारतवर्ष में वे अनेक शतान्त्रियों से परीक्षित व लिपिबद्ध वैज्ञानिक प्रणालियो तथा सतर्क निरीक्षण व परीक्षण का ही युक्तिसगत परिणाम हैं। प्रत्येक तत्त्ववेत्ता ऋषि अपने शिष्यो को वह मार्ग दिखाने मे समर्थ है, जिसके द्वारा वे भी विना किसी सन्देह के उसी दिव्यदृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वीय तथा पारचात्य दोनो प्रणालियो मे ही वैज्ञानिक सन्देह तथा सामयिक विश्वास के लिए एक सी गुजाइश है। आज के वास्तविक वैज्ञानिक मानस की दृष्टि में निष्कपट माव से सामान्यीकृत एव मूल स्थापना मी

१ मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि भारतीय विचारकगण अपनी वौद्धिक विचार-शक्ति को परम सत्य के चिन्तन में केन्द्रित नहीं कर सकते। परन्तु उन्होंने अद्वेत वेदान्त के निराकार को मी किसी अश तक अपनी तीव्र अनुभव चेतना के द्वारा ही उपलब्ध किया है और निराकार सत्ता यदि निर्मुण तथा दर्शनातीत भी है तथापि क्या यह भी उतना ही निश्चित है कि यह निराकार ब्रह्मा किसी प्रकार के अतीन्द्रिय स्पर्श के भी अगोचर है ? दया दिव्यदर्शन (Revelations) अपने आपमे एक प्रकार का नयकर स्पर्श नहीं है ?

उत्मत्त हृदय व उसकी टाँगे जहाँ ले गयी, वह वहीं जाता रहा। और अन्त में ऐसे अवसर भी आये जब कि उसने किसी सहायक व पथप्रदर्शक के न होने के कारण अपने अतिमानवीय प्रयत्नों से णिथिल व क्लान्त होकर गम्भीर अरण्य की शून्यता में उत्मत्त की माँति मटकते हुए पथ मिलते की आशा भी त्याग दी। इस हालत में जबकि वह प्रायः अपने अन्तिम कठोर पडाव पर पहुँच गया था, तब एक स्त्री के हारा उसे सहायता प्राप्त हुई।

एक दिन रामकृष्ण ऊँचे तट पर खंढे हुए रग-विरगी पतवारों के साथ गगा की छाती पर इघर-उवर वैरती हुई नौकाओं को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नौका ठीक उनके तट के नीचे आकर रक गयी, और उसमें में एक स्त्री उतर कर ऊपर चढ आयी। वह सुन्दर व दीर्घकाय थी, उसके लम्बे खुले केण पीछे लटक रहे थे, और वह संन्यासी के गेरुवे वस्त्र पहने हुए थी। उसकी आयु पैंतीस से चालीस के वीच थी, परन्तु देखने में वह कम आयु की प्रतीत होती थी। उसके चेहरे को देखकर रामकृष्ण विस्मित हो गये और उसे अपने निकट बुलाया। रामकृष्ण को देखते ही उसके नेत्रों से आँसू वहने लगे और उसने कहा:

"वत्स । न मालूम कितने दिनों से मैं तुम्हें तलाश कर रही हूँ।" वह वगाल के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार की सन्तान थी, और विष्णु की उपा-

१ मैक्समूलर के मतानुसार संन्यासी वह व्यक्ति है, जिसने अपनी सब सांसारिक इच्छाओं तथा वस्तुओं का परित्याग कर दिया है। मगवद्गीता में सन्यासी का लक्षण इस प्रकार है:—''जो न किसी वस्तु से प्यार करता है और न किसी से घृणा करता है।'' इस महिला को अभी तक वह दिव्य उदासीनता की अवस्था प्राप्त नहीं हुई थीं, जैसा कि हमें आगे मालूम हो जायगा।

२ अलिफलेला में वींणत किस्से के समान सहज मुन्दर रूप में वींणत यह मिलन कथा योरोपीय पाठकों के मन में सन्देह पैदा करती है। मैक्समूलर के समान वे इस दन्तकथा में रामकृष्ण के मानसिक विकास का प्रतीक देखते हैं। किन्तु छ वर्ष के दीर्घकाल तक जो यह शिक्षिका रामकृष्ण के साथ रही, इस समय में उसके व्यक्तित्व में अनेक ऐसे व्यक्तिगत लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं (और जो कि सर्वदा ही उनके लिए गौरवसूचक नहीं हैं) जिससे कि इस वात में कोई सन्देह नहीं रहता कि वह वास्तव में एक महिला थी, और स्त्रीमुलम दुर्वलताएँ मी उसमें विद्यमान थीं।

वैष्णव सम्प्रदाय मूलत एक प्रेम का मार्ग है। रामकृष्ण ने स्वय भी एक वैष्णव परिवार में जन्म लिया था। विष्णु प्राचीन सूर्य देवता हैं जो कि

सिका थी। वह अत्यन्त सुशिक्षिता तथा धर्म-शास्त्रो, विशेषत. मिक्त-शास्त्र की पूर्ण पडिता थी। उसने कहा कि वह एक ऐसे मनुष्य की तलाश मे है जो मग-वत्प्रेरणा से आदिष्ट हो। उसकी अन्तरात्मा ने उसे यह निश्चय करा दिया है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म हो चुका है, और उक्त व्यक्ति को एक विशेष सन्देश देने का कार्यभार उसे सौंपा गया है। केवल इतनी ही भूमिका व परिचय के साय, यहाँ तक कि उसका नाम जानने से पूर्व ही (मैरवी ब्राह्मणी के अतिरिक्त अन्य किसी नाम से उसे कोई न जानता था) उक्त धर्म-परायण महिला तथा काली के पुरोहित के वीच तत्काल व उसी स्थान पर माता और पुत्र का सम्बन्ध स्थापित हो गया। रामकृष्ण ने एक बालक के समान पूर्ण विश्वास के साथ उसे अपने भागवत जीवन के समस्त कष्टमय अनुभव, अपनी साधना और उसके साथ ही अपनी शारीरिक व मानसिक यातनाएँ भी सुना दी। उन्होंने कहा कि वहत से बादमी उन्हे पागल कहते हैं, और वे वडी नम्रता व उत्सुकता से उससे पूछने लगे कि क्या यह सत्य है। भैरवी ने रामकृष्ण की सब स्वीकारोक्तियो को सून-कर माता के समान स्तेह भरे शब्दों में उन्हें सान्त्वना दी और कहा कि उन्हें किसी प्रकार के मय की आशका न करनी चाहिए, क्यों कि वे अपने अनिर्देशित प्रयत्नो से ही मक्तिशास्त्र मे वर्णित साधना के एक उच्चतम स्तर पर पहुँच गये हैं। उन्हें जो कष्ट व यन्त्रणाएँ प्राप्त हुई है, वे उनकी ऊर्घ्व गति की ही निर्दे-शक हैं। उसने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर व्यान दिया और उनके मानसिक अन्वकार को दूर कर दिया। जिस ज्ञानमार्ग पर वे पहले रात्रि के अन्वकार में वन्द आँखों से अकेले ही गुजरे थे, उसी मार्ग पर दिन के विस्तृत आलोक मे वह उन्हें ले गयी। जिन उपलिव्धयों को प्राप्त करने में रहस्यवादी विज्ञान को कई शताब्दियाँ गुजर गयी हैं, उन्हे रामकृष्ण ने केवल अपने सहजबोध से कुछ ही वर्षों मे प्राप्त कर लिया था, परन्तु उनका तव तक उन पर वास्तव मे पूर्ण अधिकार न हो सका था, जब तक कि उन्हे यह न दिखाया गया कि वे किस मार्ग द्वारा वहाँ तक पहुँच सके हैं।

मक्त को प्रेम के मार्ग से ही ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। वह प्रारम्भ में मगवान की किसी एक विशिष्ट मूर्ति को ही अपने आदर्श के रूप में स्वीकार

अपने अवतारो द्वारा ससार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। राम और कृष्ण उनके प्रधान अवतार हैं। वर्तमान कहानी के नायक के नाम मे उक्त दोनो देवताओं का समावेश हैं। बाद मे रामकृष्ण मी अपने जीवन-काल में ही एक नये अवतार व नरनारायण के रूप से पूजे जाने लगे।

एक आपेक्षिक सत्य हे। यदि दिव्य दर्णन मिथ्या है, तो उक्त दृष्टिश्रम के कारण की खोज और अन्य आचारभूत हेतुओं के द्वारा उच्चतर सत्ता पर पहुँचने की ही आवश्यकता है।

भारतीय चाहे इस वात को स्पष्ट रूप से तमझे या अस्पष्टरूप से ही अनुभव करे, परन्तु उन सवका यह विश्वाम है कि विश्वारमा—अव्यय परम ब्रह्म से
भिन्न व पृथक् किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। विश्व मे प्रत्येक वस्तु को जो
भी विभिन्न मूर्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनका जन्म उसी से हुआ है; इस विश्व
की वास्तिवकता भी उस विश्वारमा के ही कारण है, जिसका कि यह एक भावमात्र
है। हम वैयक्तिक आत्माएँ जो कि विश्वारमा के ही एक जीवित व घनिष्ठ अश है,
विश्व की वहुक्पता व परिवर्तनशीलता का भाव देखते है—और उसे एक स्वतन्त्र
सत्ता मान लेते हैं। जब तक हम अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते,
तव तक हम माया व अविद्या द्वारा श्रान्त होते रहते हैं। यह माया अनादि है
और काल की सीमा से रहित है। सुतरा हम जिसे चिरन्तन सत्य मानकर ग्रहण
करते हैं, वह उस अद्वितीय सत्ता के अदृश्य स्रोत से उद्गत होते हुए क्षणिक
मूर्तियों के सतत प्रवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। र

इसलिए हमे, उस माया के प्रवाह के थपेडो से, जो कि हमे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वचने और एक कछुवे के समान वाघाओं की दीवारों को फाँदते हुए और जलप्रपातां को वैरते हुए स्रोत के आदि उद्गम-स्थान तक पहुँचने की आवप्यकता है। यही हमारा अनिवार्य लक्ष्य है, यही हमारी मुक्ति का मार्ग है। इस
कष्टमय किन्तु वीरतापूर्ण एव शानदार सघर्ष को ही साधना के नाम से पुकारा
जाता है। जो इस सम्राम मे माग लेते हैं, वही साधक कहलाते हैं। उनकी क्षुद्र
वाहिनी मे प्रत्येक युग मे निर्मय आत्माओं की नयी मरती होती रहती है। उन्हे
युगव्यापी परीक्षणों द्वारा प्रमाणित व्यवस्था-प्रणाली तथा कठोर अनुणासन
के सामने आत्मसमर्पण करना पडता है। उन्हे दो मार्गों व अस्त्रों में से एक को

सूक्ष्म व स्यूल सव पदार्थ ही ब्रह्म हैं। केवल मात्र एक एव अखण्ड ब्रह्म के मन्य में ही सव पदार्थी का निवास है।

२ स्वामी णारदानन्द ने अपने 'Shrı Ramakrıshna, The Great master' नामक ग्रन्थ के प्रारम्भ मे जो अधिकारपूर्ण व्याख्या की है, उसका मैंने यहाँ सिक्षप्त सार दिया है।

३ और भी अनेक अस्त्र व मार्ग हैं। उनके सम्बन्य में मैं इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में विवेकानन्द की दार्शनिक व धार्मिक विचारधारा के प्रसग में आलो-

ग्रहण करना पडता है, परन्तु इन दोनो के लिए ही निरन्तर अभ्यास तथा साधना की आवश्यकता है। पहला "नेति! नेति।" ("यह नही। यह नही।") का मार्ग है, जिसे मौलिक निपेघ द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का मार्ग या ज्ञानियों का अस्त्र कहा जा सकता है। दूसरा मार्ग "यह। यह!" का मार्ग है, जिसे क्रमिक स्वीकृति द्वारा ज्ञानप्राप्ति का मार्ग या मक्तों का मार्ग कहा जा सकता है। पहला मार्ग केवल वौद्धिक ज्ञान के ऊपर विश्वास करता है, और जो कुछ भी इसके वाहर होता है, वह चाहे वास्तविक हो या मिथ्या हो, उस सबको अग्राह्म करके यह दृढसकल्प के साथ अपने परम लक्ष्य की तरफ दृष्टि गडाकर उसकी तरफ अग्रसर होता है। दूसरा मार्ग प्रेम का मार्ग है। परम प्रेमास्पद का प्रेम (जिसका रूप जितना ही वह शुद्धतर होता है, उतना ही परिवर्तित हो जाता है) अन्य सब पदार्थों का त्याग करना सिखाता है। ज्ञान का मार्ग है—इस पथ के यात्री ज्ञानपथ के यात्रियों से मिलने से पूर्व दीर्घकाल तक इसी पथ पर प्रतीक्षा करते हैं।

रामकृष्ण की अन्य सहज प्रेरणा ने प्रारम्भ से ही अज्ञातरूप से मिक्त-मार्ग का आश्रय लिया था। परन्तु वह इस पथ के एक टेढे-मेढेपन व छिपी झाडियो से परिचित न थे। यह ठीक है कि पेरिस से लेकर यरूसलम<sup>2</sup> तक यात्रा करनेवालों के लिए यात्रा-कार्यक्रम विद्यमान था, जिसमें कि यात्रा के प्रारम्भ से लेकर अतिम चौकी तक का पूर्ण विवरण अत्यन्त सावधानी के साथ अकित था, रास्ते की सारी कठिनाइयाँ, पर्वत तथा घाटियाँ, खतरनाक स्थान, तथा विश्रामस्थल सब का पहले से ही पूरा-पूरा विवरण अत्यन्त सावधानी व बुद्धिमत्ता के साथ दिया हुआ था। परन्तु कामारपुकुर के इस यात्री को इमका कुछ पता नहीं था। उसका

चना करूँगा । वहाँ मुझे भारतीय योग के बारे मे विस्तृत विवरण देने का सुअवसर होगा ।

१ उपनिपत्कार ऋषियों ने ब्रह्म को 'नेति' (यह नहीं) यह सज्ञा दी है। इसके साथ अतीन्द्रियवादी ईसाई सेण्ट डेनिस दि एरियोपिजट रिचत 'Treatise on Mystic Theology' अच्याय ४, की तुलना कीजिए, जहाँ वह लिखता है कि वुद्धि ग्राह्म पदार्थों का जो परम स्रष्टा है, उसे किसी प्रकार भी वुद्धि द्वारा जानना समव नहीं है। वहाँ उस ब्रह्मज्ञानी ने भगवान का वर्णन करने के लिए एक पृष्ठ पर सम्पूर्ण निपेधों का सग्रह किया है।

२. श्यातोन्नियाद रचित प्रसिद्ध 'भ्रमण-कथा' की तरफ निर्देश है।

कर लेता है। रामकृष्ण ने माँ को अपने आदर्शरूप मे स्वीकार किया था। वहुत समय तक वे अपने इस एकनिष्ठ प्रेम मे ही निमग्न रहे। शुरू मे वे अपनी मक्ति व श्रद्धा के लक्ष्य को प्राप्त न कर सके, परन्तु धीरे-धीरे वे उसे देखने, स्पर्ण करने व उससे वार्तालाप करने मे समर्थ हो गये। उसके वाद मगवान का जीवित अस्तित्व अनुभव करने के लिए क्षणिक मनोनिवेग ही उनके लिए पर्याप्त होता था। सव वस्तुओ व सव आकृतियो के अन्दर मगवान् का वास है, यह विज्वास हो जाने पर रामकृष्ण ने अनुमव किया कि मगवान् के नाना रूप उनकी प्रियतम माँ की मूर्ति में से ही उद्गत हो रहे हैं। इस दिव्य वहुरूपता ने उनकी दृष्टि ओतप्रोत हो गयी, और अन्त में इसके मधुर सगीत से वे इस प्रकार परि-पूर्ण हो गये कि उनके अन्दर अन्य किसी वस्तु के लिए कोई स्थान णेप नहीं रहा। भौतिक ससार उनकी दृष्टि से विलुप्त हो गया। इस अवस्था का नाम ही सविकल्प समाधि-अथवा अतिचेतन भावावेश की अवस्था है, जिसमे आत्मा विचार के आन्तरिक समार से सयुक्त रहता है, और ईश्वर के साथ अपने जीवन के एकात्म होने के भाव का आनन्दोपमोग करता है। परन्तु जब कोई एक माव आत्मा को आविष्ट कर लेता है, तब अन्य सब भाव मुरझा व विनष्ट हो जाते हैं, और उसकी आत्मा अपने अन्तिम लक्ष्य अर्थात् निविकल्प समाधि---या ब्रह्म के साथ अन्तिम मिलन के समीपतर पहुँच जाती है। पूर्ण त्याग के द्वारा विचारो की शून्यता के मव्य अव्यय के साथ पूर्ण एकता की जो अन्त मे उपलिब्य होती है, उसमे यह दूर नहीं है। रामकृष्ण ने अपनी आव्यात्मिक यात्रा का लगभग

१ यह व्याख्या भी स्वामी भारदानन्द की पुस्तक के आवार पर ही लिख रहा हूँ। राइसबुक रचित "De Ornatu Spiritalium Nuptiarum" से तुलना कीजिए: "आगे बढो। भगवान स्वय ही कह रहे हैं। " वे ही अवकार के वीच से आत्मा के साथ आलाप करते हैं, और आत्मा निमन्न हो जाती है तथा दूर खिसक जाती है। इस पिवत्र अन्वकार मे ही आत्मा को विलोन होना होगा, जहाँ पर आनन्द मनुष्य को अपने-आपसे मुक्त करता है, तािक वह किर कमी अपने-आपको मानवीय विचारो के अनुकूल न पा सके। उस गह्नर में जहाँ पर कि प्रेम मृत्यु की अग्नि को प्रज्वलित करता है, में गाम्बत जीवन के प्रमात के दर्शन करता हूँ। " मूल तत्व के महासमुद्र और प्रज्वलित अन्वकार मे, अपने-आपको विलोन करने के लिए ही इस अनन्त प्रेम के हारा हम अपने लिए मरने और अपनी कारा-गार से मुक्ति के आनन्द को स्वीकार करते हैं।"

तीन-चौथाई माग एक अन्धे के समान ही पार किया था। भैरवी ने, जिसे कि उन्होंने अपनी आध्यात्मक माता व गुरु तथा शिक्षक के रूप में स्वीकार किया था, उन्हें उक्त पथ के सब पहलुओ तथा उनके अर्थों को ठीक-ठीक समझा दिया। भैरवी स्वय धर्मानुष्ठान व साधनाओं में प्रवीण थी, और ज्ञान के सब मागों से परिचित थी। इसलिए विभिन्न साधना के मागों की एक-एक करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार परीक्षा करने के लिए उसने रामकृष्ण को प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि वह तात्रिक साधना, जो कि सबसे अधिक खतरनाक है, और जिसमें इन्द्रिय और आत्मा को रक्तमास की अनुभूति व कल्पना पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने को उनके प्रभाव में छोडना होता है, वह मी उसने रामकृष्ण को सिखा दी। परन्तु यह मार्ग अत्यन्त पिच्छल तथा दुर्गम है, जिससे गुजरते हुए हर समय अध-पतन तथा पागलपन की गमीर खदक में गिरने का भय है। इस पथ पर चलने का जिन्होंने भी साहस किया है, उनमें से बहुत ही कम व्यक्ति वापस आ सके हैं। परन्तु पवित्र रामकृष्ण उक्त पथ पर यात्रा करने से पूर्व जिस प्रकार निष्कलक थे, उसी निष्कलक अवस्था में, बिल्क अग्न में तपाये हुए इस्पात के समान पहले से भी दहतर होकर वापस आये।

प्रेम के द्वारा भगवान् से मिलने के जितने भी तरीके हैं, मक्तगण स्वामीभृत्य भाव, माता-पुत्र माव, सखा भाव, पित-पत्नी भाव आदि जिन उन्तीस
भावों में से किसी एक का आश्रय लेकर भगवान् से अपना सम्बन्ध स्थापित करते
हैं, उन सब पर रामकृष्ण का पूरा अधिकार हो गया। दिव्य दुर्ग के सब पार्थों
पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और वह व्यक्ति जो मगवान् पर विजय प्राप्त
कर लेता है, वह भगवत्-प्रकृति का अश भी ग्रहण कर लेता है।

रामकृष्ण की दीक्षागुरु—भैरवी ने रामकृष्ण के अन्दर भगवान् के अवतार का दर्शन किया। इसलिए उसने दिक्षणेश्वर मे पण्डितो की एक समा बुलाई, जिसमे विद्वानों के पाण्डित्यपूर्ण वादिववाद के पश्चात् भैरवी ने धार्मिक सम्प्रदायों के आचार्यों से यह अनुरोध किया कि वह रामकृष्ण को नव अवतार के रूप में घोषित करे।

१ परन्तु उनकी प्रकृति ने उन्हे अपने मार्ग के अन्तिम मील के उस चौराहे पर जहाँ कि मनुष्य साकार मगवान् व उसके प्रेम से विदा लेता है, रोक लिया । उनकी बाष्यात्मिक माता भैरवी ने भी उन्हे इसमे आगे वढने के लिए प्रेरित नहीं किया । वे दोनो ही अपने सहज बोघ से विवश होकर निराकार के उस अन्यकारमय हण्य, तथा गभीर गह्लर मे प्रविष्ट होने से घवडाते थे । प्र

इसके अनन्तर उनकी स्याति दिन-प्रति-दिन वढने लगी। चारो तरफ दूर-दूर से उस आश्चर्यजनक व्यक्ति के दर्शनों के लिए, जिसने न केवल एक ही सावना मे, अपितु सायना के सभी मार्गों पर उनके सन्घिस्यल पर वैठकर अपना अविकार जमा लिया या, आने लगे। भगवान् के विभिन्न पथो के सभी यात्री, साद्यु, सन्यासी फकीर व विचारक उनसे सलाह व शिक्षा लेने के लिए उनके पास आने लगे। वे सभी अपने वर्णनो मे रामकृष्ण के उस देहलावण्य का उल्लेख करते हैं, जो कि दीर्घकाल तक भावावेश की अग्नि मे तपने के कारण विह्नतप्त मुवर्ण के समान चमकता था । दाते<sup>२</sup> के समान रामकृष्ण नरक से लौटकर नहीं आये थे, वे नमुद्र से रत्नराशि का आहरण करके लीटे थे। परन्तु अपने जीवन के अन्तिम दिन तक रामकृष्ण एक सरल व्यक्ति ही वने रहे; उनके अन्दर दम्म व गर्व का लेश-मात्र मी न था। वे मागवत् उन्मत्तता मे इस प्रकार विलीन रहते थे कि अपने वारे में सोचने का अवसर ही उन्हें न मिलता था। उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है, इसकी अपेक्षा उन्हें और क्या करना शेप है, इस वात का ध्यान ही उन्हे व्यस्त किये रखता था । 'यह अवतार है'-इस प्रकार की प्रशंसा को वह एकटम नापसंद करते थे। और जब वे उस उच्च स्थान पर पहुँच गये, जिसे कि अन्य सव व्यक्ति, यहाँ तक कि उनकी पयप्रदिशका गुरु भैरवी मी अन्तिम जिखर मानती थी, तो वे वहाँ भी नहीं रुके और आरोहण की अन्य चोटी, अन्तिम तीव ढलानदार पर्वत-शिखर की ओर देखने लगे. और वे उस शिखर तक पहुँचने के लिए वाघ्य थे।

परन्तु इस अन्तिम आरोहण के लिए पुराने पथदर्शक पर्याप्त न थे। और इसलिए उनको वह आध्यात्मिक माता, जिसने कि तीन वर्ष तक वडे यत्न तथा गौरव के साथ उनका लालन किया था, वह अब रामकृष्ण को एक कठोरतर व उच्चतर गुरु से निर्देश ग्रहण करते देखकर उसे सहज में सहन न कर सको। जब कोई सन्तान एकमात्र अपनी माता के दूध पर निर्मर नहीं रहती, तो, अनेक माताएँ इसी प्रकार अनुभव करती हैं।

२ दाते : यह इटली के सर्वश्रेष्ठ किव हुए हैं। 'डिविना कमेडिआ' इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है।

१. भारतवर्ष के योगी गण मावावेश से होनेवाले इस रक्त-प्रवाह के तीब्रोच्छ्वास को निरन्तर लक्ष्य करते रहते हैं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, रामकृष्ण जब किसी घार्मिक व्यक्ति में मिलने के लिए जाते थे, तब उनकी छाती को देखकर यह वतला देते थे कि वह ईंग्वरीय अग्नि में ने गुजरा है या नहीं।

सन् १८६४ के अन्त मे ठीक उसं समय जविक रामकृष्ण ने साकार मगवान् पर विजय प्राप्त कर ली थी, निराकार भगवान् का वह सदेशवाहक, जिसे अभी तक अपने मिशन का बोध न था, दक्षिणेश्वर मे आया। यह अनन्य साधारण वैदान्तिक पण्डित व साधक—(दिगम्बर) तोतापुरी थे। वे एक परिव्राजक सन्यासी थे, जिन्होंने निरन्तर चालीस वर्ष की साधना के बाद सिद्धि प्राप्त की थी। वे मुक्तात्मा थे—उनकी अवैयक्तिक दृष्टि सर्वथा निलिप्त माव से इस मायामय विश्व का अवलोकन करती थी।

वहुत दिनों से रामकृष्ण वेदना के साथ यह अनुभव कर रहे थे कि उनके चारो तरफ निराकार ब्रह्म और उसके दूतगणो की एक अमानुषिक व अति-मानुपिक निर्नितता व्याप्त हो रही है। यह दूतगण वे परमहस है, जिन्होंने व्योमस्पर्शी उच्चता प्राप्त की है, जिन्होंने सव वस्तुओं का हमेशा के लिए त्याग कर दिया है, और जो ऐसे भयानक विरक्त है कि जिन्होंने देह और आत्मा को भी त्याग दिया है, और जो कि हृदय की अन्तिम निघि स्वरूप, मगवतप्रेम के अमूल्य रत्न को भी छोड चुके हैं। दक्षिणेश्वर मे आकर रहने के प्रथम दिनों मे रामकृष्ण को इन जीवित शवो के प्रति एक भयानक आकर्षण पैदा हुआ था और यह सोचकर कि सम्भव है कि उनकी भी एक दिन ऐसी ही अवस्था न हो जाय, वे भय से रोने लगे थे। रामकृष्ण के समान एक आजन्म प्रेमिक व कलाप्रेमी के लिए, जिसे कि मैंने प्रेमोन्मत कहकर वर्णन किया है, ऐसा विचार कितना कष्टदायक है, यह कल्पना करने की वात है। उन्हें अपने प्रेमपात्र को देखने, स्पर्श करने व आत्मसात् करने की आवश्यकता अनुमव होती थी, और वह तव तक सन्तुष्ट न होते थे जब तक कि वे उसकी जीवित मूर्ति को अपने आर्लिगन-पाश मे न आवद्ध कर लेते थे, एक नदी के समान उसमे स्नान न कर लेते थे, और उसकी दिव्य मूर्ति तथा सीन्दर्य को अपने अन्दर प्रतिष्ठित न कर लेते थे। ऐसे व्यक्ति को आज अपने इष्टतम गृह का त्याग करना होगा, और अपने समस्त मन और देह को भावमय और निराकार मे लीन करना होगा ? ऐसी विचार-घारा हमारे किसी पाण्चात्य वैज्ञानिक के प्रति जितनी पीढादायक है व उसकी प्रकृति के प्रतिकूल है, रामकृष्ण के लिए वह उससे कही अधिक कप्टदायक व प्रतिकूल थी। <sup>२</sup> किन्तु इस विचार से छुटकारा पाने का उनके पास कोई मार्ग

१ मूल पुस्तक में Miss Domini शब्द है, जिसका अर्य है—प्रभु के दूत ।
२. यह एक घ्यान देने की बात है कि रामकृष्ण में कविता तथा कला की उत्कृष्ट
प्रतिमा के होते हुए मी वे गणितशास्त्र में किन नहीं रखते थे । विवेकानन्य

न था। उसका मय ही विपघर के तीव्र नेत्रों के समान उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। यद्यपि ऊँचाइयों के विचार से उनका मस्तिष्क चकरा रहा था, तथापि जब वे पर्वत की चोटियों पर पहुँच चुके थे, तो उनके अन्तिम सिरे तक पहुँचने के लिए मजबूर थे। मगवत्रू महाप्रदेश का अन्वेपक तब तक अपनी यात्रा समाप्त न कर सकता था जब तक कि वह रहस्यमय नील नदी के उद्गम स्थान पर न पहुँच जाए।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि निराकार मगवान अपने सव आकर्पण तथा आतक के साथ रामकृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। परन्तु रामकृष्ण उसके पास नहीं गये। इसलिए तोतापुरी इस काली के प्रेमिक को लेने के लिए आये।

पास से गुजरते हुए तोतापुरी ने ही रामकृष्ण को पहले देखा, यद्यपि राम-कृष्ण ने उनकी तरफ घ्यान नहीं दिया। तोतापुरी तीन दिन से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। उन्होंने देखा, मन्दिर का तरुण पुरोहित मिदिर की सीढी पर दैठा हुआ अपने घ्यान के गुप्त आनन्द में निमग्न है। तोतापुरी उसे देख कर विस्मित हो गये।

उन्होंने कहा, 'वत्स ! में देखता हूँ कि तुम पहले ही सत्य के मार्ग पर काफी दूर तक अग्रसर हो चुके हो । यदि तुम चाहो तो में तुम्हे इसमे भी अगली मजिल पर पहुँचा सकता हूँ । मैं तुम्हे वेदान्त की शिक्षा दूँगा ।'

रामकृष्ण ने सहज सरल माव से उत्तर दिया, 'मां से पूछ लूं ।' उनकी इस सरलता ने उस कठोर सन्यासी को भी मुग्व कर लिया और वह मुस्कराने लगा। मां ने बनुमित दे दी, और रामकृष्ण ने अत्यन्त नम्नतापूर्वक इस भगवत्-प्रेरित गुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।

परन्तु दीक्षा लेने से पूर्व रामकृष्ण को परीक्षा देनी पडी। पहली शर्त यह थी कि उन्हें अपने सब विशेषाधिकार व सकेतिचिह्न, ब्राह्मण का उपवीत, पुरो-हित की पदमर्यादा एव अन्यान्य सब सुविधाएँ त्याग करनी होगी। रामकृष्ण के लिए यह अत्यन्त तुच्छ वस्तुएँ थी। परन्तु केवल यही नहीं, रामकृष्ण अव तक जिस वस्तु को लेकर जीवित थे, उस साकार मगवान् तथा उसके प्रति स्नेह, ममता-माया—एवं यहाँ पर तथा अन्यत्र भी प्रेम व त्याग के द्वारा उन्होंने अव

का मन दूसरे प्रकार का था। कला के प्रति उनका अनुराग रामकृष्ण की अपेक्षा कम न होने पर भी विज्ञान के प्रति भी उनकी पर्याप्त रुचि व प्रेम था।

२ रामकृष्ण की आयु उस समय केवल २८ वर्ष की थी।

तक जो कुछ प्राप्त किया था, उस सवको भी उन्हें एक ही क्षण मे चिरकाल के लिए विसर्जन करना होगा। पृथ्वी के समान नग्न होकर उन्हें प्रतीक के रूप मे स्वय अपना शवदाह करना होगा। अपने अहकार व हृदय के अन्तरतम अवशेप को भी उन्हें दफनाना होगा। तभी वे सन्यासी के उन गैरिक वस्त्रों के अधिकारी हो सकेंगे जो कि उनके नवजीवन के प्रतीक है। अब तोतापुरी उन्हें अद्वैत वेदान्त के मुख्य सिद्धान्तों, एक अद्वितीय एव अभिन्न ब्रह्म तथा किस प्रकार अहम् के सन्यान मे गभीर मे गोता लगाना होगा, जिससे कि ब्रह्म के साथ उसकी एकरूपता की उपलब्धि हो सके और समाधि के द्वारा उसे ब्रह्म मे प्रतिष्ठित किया जा सके, आदि की शिक्षा देने लगे।

यह सोचना भूल होगी कि उस व्यक्ति के लिए जिसने समाधि की अन्य सव मजिलों को पार कर लिया था, उसकी अन्तिम मजिल तक पहुँचानेवाले संकीर्ण

१ वेदान्त मे अद्देत वेदान्त (जहाँ दूसरा नहीं है) ही सर्वापिक्षा कठिन एव अमूर्त है। यह पूर्णरूप से द्वैतवाद की अस्वोकृति है। एकमात्र एक अनन्य सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नही है। चिन्मय, मगवान्, असीम, अन्यय ब्रह्म, **आत्मा आदि इस परमतत्त्व के ही नाम है, क्योंकि इस सत्ता को अपने** लक्षण मे सहायता प्रदान करने के लिए किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। इसके लक्षण के लिये किये गए प्रत्येक प्रयत्न का शकर ने डेनिस दि एरियोपेजिट के समान केवल एक ही उत्तर दिया है 'नेति नेति'। प्रत्येक प्रतीयमान वस्तु, हमारे मन तथा इन्द्रियानुभूति का जगत्, यह सब एक भ्रान्ति (अविद्या) से समाच्छन्न अव्यय सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नही है। इस अविद्या के प्रभाव से ही, जिसकी कि शकर व उनके अनुयायी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाये हैं, ब्रह्म नाना रूप व नाम घारण करता है-जो कि वास्तव मे नास्तित्व के अतिरिक्त और कुछ नही हैं। इस 'अहम्' माया मूर्तियो के विश्वप्लावन के नीचे जो एकमात्र अस्तित्व है वही सत्म सत्ता, परमात्मा है, जो एक है। इस परमात्मा की उपलब्धि मे सत्कर्म कोई सहायता प्रदान नहीं करते। तथापि सत्कर्मो द्वारा एक ऐसे अनुकूल वातावरण की सुष्टि हो सकती है जिससे चैतन्य का उदय हो सकता है। परन्तु एकमात्र एव सीघे चैतन्य के द्वारा ही आत्मा की मूक्ति हो सकती है। इसीलिए ग्रीक लोगो का 'अपने आपको जानो' यह वाक्य भारतीय वेदान्तियों के 'अपने आपको देखों, अपना आप हो जाओ' का विरोधी है। .'तत्वमिस' (दू ही वह है)।

द्वार की कुजी का पा लेना एक सरल कार्य था। यहाँ पर उनका अपना ही विवरण उद्धृत करना उचित है। कारण, यह भारतीय धर्मशास्त्रों से ही सम्बद्ध नहीं है, अपितु अतिप्राचीन पश्चिमदेशीय धर्मशास्त्रों से भी सम्बन्ध रखता है, जिनमे कि आत्मा के दिव्य दर्शन से सम्बन्ध रखनेवाली सब वैज्ञानिक प्रणालियों का लिपिबद्ध सग्रह है।

"नग्न तोतापूरी ने मुझे मन को सव वस्तुओं से हटाकर उसे आत्मा के गभीर मे निमन्न करने की शिक्षा दी । परन्तु मेरे सब प्रकार के प्रयत्नो के वाव-जूद मैं नाम और रूप की सीमा का उल्लघन कर निरपेक्ष अवस्था मे अपनी आत्मा को न ले जा सका। अवस्य ही ज्योतिर्मयी माँ<sup>9</sup> की सुपरिचित मूर्ति के वितिरिक्त अन्य सव पदार्थों से मन को प्रयक् करने मे मुझे कोई अमुविधा अनुमव नहीं हुई। परन्तु माँ तो ज्ञान का सार है, और वह मेरे सम्मुख एक जीविन वास्तविकता के रूप मे प्रकट हुई । उसने परम के पय को रोक दिया । मैंने अनेक वार अद्वेत वेदान्त के आदेशो पर अपने मन को केन्द्रित करने की चेष्टा की, परन्तु हर दफे माँ ने वीच मे आकर दखल दिया। अन्त मे हताण होकर मैंने तोतापुरी से कहा, 'इससे कुछ लाभ नहीं । मैं अपनी आत्मा को अनपेक्ष अवस्था की उच्चता तक पहुँचने व परमात्मा के सम्मुख उपस्थित करने में कभी सफल न हो सकुंगा।' तोतापुरी ने मर्त्सना के स्वर मे कहा, 'क्या कहा ? तम नही कर सकोगे ? तुम्हे करना होगा।' यह कहकर उन्होंने अपने इघर-उघर नजर दौडायी और एक काँच के दुकड़े को उठाकर और उसे मेरे दोनों नेत्रों के ठीक वीच मे रखकर कहने लगे, 'अपने मन को इस स्थान पर केन्द्रित करो।' मैंने पून: अपनी शक्ति के साथ व्यान करना प्रारम्म किया, और जैसे ही दिव्य माँ की मुन्दर मूर्ति मेरी आँखो के सामने प्रकट हुई, मैंने विचार की तलवार से उसे खिण्डत कर दिया । इस प्रकार अन्तिम वाधा भी विनष्ट हो गयी. और मेरी आत्मा तत्काल व्यग्रतापूर्वक अपेक्षित की सीमा को पार करने के लिए दौडी और मैं समाधिस्थ हो गया।"

अनिषगम्य का प्रवेशद्वार अत्यन्त कठोर परिश्रम तथा अनेक कष्टो के द्वारा ही उन्मुक्त किया जा सकता है। परन्तु रामकृष्ण इस प्रवेश-द्वार मे प्रवेश करने के साथ ही समाधि की अतिम मजिल—निविकल्प समाधि पर—जिसमे कि द्रष्टा और दृश्य दोनो का ही लोप हो जाता है—पहुँच गये।

'विश्व का लोप हो गया। स्थान का भी विलय हो गया। प्रारम्भ मे मन

१. प्रेमाधार काली मा।

की अस्पष्ट गमीरता मे विकारों की परछाइयाँ तैरने लगी। अहम् की एक दुर्वल चेतना अविराम रूप से स्पन्दित होने लगी। परन्तु वाद में वह भी शान्त हो गयी। अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी शेप न रहा। आत्मा परमसत्ता में विलीन हो.गयी। द्वैत का लोप हो गया। ससीम व नि सीम का विस्तार एकाकार हो गया। शब्द और विचार से अतीत होकर उसने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया।

जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तोतापुरी को मुदीर्घ चालीस वर्ष का समय लगा या, रामकृष्ण ने वह एक ही दिन मे प्राप्त कर ली। जिस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए सन्यासी तोतापुरी ने रामकृष्ण को प्रवुद्ध किया था, उसके फल को देखकर वे स्वय विस्मित व भयभीत हो गये। कई दिन तक रामकृष्ण का शरीर एक शव के समान कठोर अवस्था मे बना रहा, जिसमे से ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त आतमा के प्रशान्त प्रकाश की ज्योति विकीर्ण हो रही थी।

तोतापुरी अपने नियम के अनुसार तीन दिन से अधिक कही नहीं ठहर सकते थे। परन्तु जो शिष्य अपने गुरु से भी कही आगे वढ गया था, उससे आलाप करने के लिए ग्यारह मास तक वहीं बने रहे। अब उनके सम्बन्ध विपर्रात हो गये। तरुण विहग आकाश के ऊर्ध्वतर लोक से नीचे उतर आया था, जहाँ पर उसने पर्वतों की उच्चतम प्रखला से भी ऊपर दृष्टिनिक्षेप किया था। वृद्ध नागा सन्यासी के तीक्षण सकीण चक्षुओं को अपेक्षा इस तरुण पक्षी के आयत नेत्रों ने एक विस्तृततर दृश्य का अवलोकन किया था। इसलिए अब वह विहग सर्प को शिक्षा देने लगा। परन्तु विना पर्याप्त विरोध के यह समव न हो सका।

आओ । हम दोनो द्रष्टाओ का आमने-सामने अवलोकन करे।

रामकृष्ण का कद छोटा, रग भूरा व छोटी दाढी थी। उनकी सुन्दर आंखें, 'विस्तृत काली आंखें, जो प्रकाश से परिपूर्ण, तिनक तिरछी व अर्धनिमीलित मुद्रा मे रहती थी,' कभी पूरी न खुलती थी, परन्तु अर्धमुदित अवस्था मे भी वह बाहर और भीतर दूर-दूर तक देख सकती थी। उनका मुख उनकी शुभ्र-

१ तोतापुरी 'नागा' सम्प्रदाय के अनुयायी थे। नाग शब्द का अर्थ सर्प मी है। यहाँ रोला ने समझने मे भूल की है। नागा शब्द नग्न शब्द का अपभ्रश है, नाग व सर्प का नही।—अनुवादक

२. मुखर्जी । (धनगोपाल मुखोपाध्याय)-अनु०

दन्ताविल पर एक जादूमरी मुस्कान के साथ, जो एक साथ ही स्नेह और मम्भ्रमपूर्ण होती थी, अर्वविकसित जवस्था मे रहता था। वे मझोले कद के थे। क्षीणकाय व अत्यन्त कोमल थे। उनकी प्रकृति असाधारण रूप से मावुक थी; कारण वे शारीरिक व नैतिक सब प्रकार के सुख-दु. खो के प्रति अत्यन्त अनुभूति-शील थे। निःसन्देह, जो कुछ भी जनकी आँखो के दर्पण के सामने घटित होता था, वे उसके जीवित प्रतिविम्च थे, उनकी आँखे उस द्विपार्थ्व दर्पण के समान धी, जिसमे बाहर और मीतर दोनो पार्थ्व की घटनाएँ प्रतिविम्वत होती हैं। उनकी अद्भुत नमनीय शक्ति अपनी आत्मा को, तत्काल दूसरों की आत्मा के अनुसार ढाल लेती थी, परन्तु ऐसा करते हुए वह अपने मुद्द नगरदुर्ग (Feste Burg)—अन्तहीन गतिशीलता के अपरिवर्तनशील व असीमित केन्द्र को विनष्ट न होने देते थे। 'उनकी बोली घरेलू बँगला थी' जिसमे एक हल्का सा आनन्ददायक तोतला-पन था। परन्तु उनके शब्द, आध्यात्मिक अनुभव की समृद्धि, उपमा व रूपक के अक्षय कोप, विलक्षण निरीक्षण-शक्ति, उज्जवल तथा सूक्ष्म व्यग परिहास, आश्चर्यजनक सहानुभूति की उदारता और ज्ञान के अनन्त प्रवाह के द्वारा अपने श्रोता को अपने वश्य में कर लेते थे। अ

१. महेन्द्रनाथ गुप्त

२ वाद में माधुर वाबू के साथ जो तीर्थयात्राएँ उन्होंने की, उनमें वे एक दफें बहुत थक गये, और चलने में असमर्थ होने के कारण उन्हें सवारी में ले जाना पड़ा।

३. अर्थात् जब वे नाम और रूपों के समस्त सूत्रों को उनके केन्द्रभूत ब्रह्म में संयुक्त करने में समर्थ हो गये। इसके पूर्व वे इनमें से प्रत्येक से पृथक्-पृथक् रूप से प्रमावित हुए थे।

<sup>[</sup>Eam Feste Burg) वह प्रसिद्ध गान है, जो कि प्रोटैस्टैण्ट धर्म के प्रचा-रक लूथर ने सन् १५२० मे, जब उन्हें जर्मनी के राजदरबार में विचारार्थ लाया गया, तब गाया था। उसकी प्रथम कड़ी इस प्रकार है 'Eam feste Burg 1st unser Gott'—जिसका अर्थ है, 'ईश्वर ही हमारा निश्चित मुद्दढ दुर्ग है'। समवत. उसी का यहाँ निर्देश किया गया है।—अनु०

४ इस विवरण का अन्तिम अश एक प्रत्यक्षदर्शी नरेन्द्रनाथ गुप्त की स्मृति से लिया गया है, जो कि अभी तक जीवित हैं। 'प्रवुद्ध मारत' मार्च १६२७ तथा मॉडर्न रिज्यू, मई सन् १६२७ देखिए।

इस गमीर व नाना प्रतिविम्वधारी गगा के सम्मुख, जो अपने तरल पृष्ठ व जलतरगो एव अनेक घुमाव व मोडो के साथ, अपने अन्दर लाखो प्राणियो को धारण व पोषण करती हुई वह रही थी, तोतापुरी जिन्नाल्टर की चट्टान के समान थे। वे अति विशालकाय तथा वलिष्ठ थे। उनका शारीरिक गठन वडा शान-दार था। सिंहाकृति चट्टान के समान एकदम कठोर व दुर्घर्ष थे। उनका मन और भारीर दोनो ही लोहे के बने हुए थे। कष्ट व वीमारी क्या वस्तु है, यह वे जानते ही न थे। और उन्हें तुच्छ व उपहासास्पद समझते थे। वे मनुष्यों के नेता थे। परिवाजक का जीवन व्यतीत करने से पूर्व वे पजाव मे एक मठ के सर्वेसर्वा थे, जिसमे सात सी साबु रहते थे। वे एक ऐसी साधन-प्रणाली के गुरु थे, जो कि मनुष्यो के शरीर व मन को पत्यर के समान कठोर वना देती थी। उनके मस्तिष्क मे यह वात कभी घुसने ही न पाती थी कि कोई भी मानोहेग, मापत्ति, इन्द्रियो के तूफान, या ईश्वरीय माया की जादू-शक्ति, जो कि समग्र अस्तित्व की कोलाहलकारी तरगों को पैदा करती है, कभी उनकी इच्छा में वावक हो सकती है। उनके लिए माया अस्तित्वहीन, भून्य और मिथ्या थी, और वह हमेशा के लिए निन्दनीय व त्याज्य थी। रामकृष्ण के लिए माया स्वय भग-वान् है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु ही मगवान् है। यह मी ब्रह्म का ही एक चेहरा है। इसके अतिरिक्त रामकृष्ण जव तूफानों के वीच से गुजरते हुए एक चोटी पर पहुँच गये, तो वे चढाई मे होने वाली वेदना, भावावेश तथा आकस्मिक आपत्तियो को भूल नहीं गये। उनकी यात्रा के अत्यन्त महत्त्वशून्य चित्र भी अपनी किस्मो के अनुसार, अपने उचित समय व स्थान पर, शिखरो के आश्चर्यजनक दृश्य के साथ उनकी स्मृति मे जडे हुए थे। परन्तु उस नग्न मनुष्य के पास अपने स्मृति-कीप में रखने के लिए क्या वस्तु थी ? उनका मन भी उनके समान ही सब प्रकार

१ वर्तमान युग के शिक्षा सम्बन्धी मनोदैहिक विज्ञान (Psycho-Physology) को व्यानमार्ग मे प्रयुक्त होनेवाली मिन्न गैलियो का अनुशीलन करना चाहिए '—पहले सुविधाजनक आसन, पुनः धीरे-धीरे कठोर एव कठोरतर और फिर सर्वथा खुली भूमि पर आसन, और साथ ही मोजन और आच्छादन का तब तक धीरे-धीरे त्याग जब तक कि सर्वथा नग्नता तया उपवास की स्थिति न प्राप्त हो जाय। इस दीक्षा के अनन्तर नवदीक्षितों को पहले कुछ साथियों के साथ और फिर अकेले ही तब तक देश पर्यटन के लिए इघर-उधर भेज दिया जाता है, जब तक कि उन्हें बाह्य ससार से बाँधने वाले सब बन्धन न द्वट जाएँ।

के मावो व प्रेम-मावनाओं से भून्य था—एक इटालियन के भन्दों में, जैसा कि उसने अम्त्रिया के एक 'सर्वश्रेष्ठ चित्रकार' के वारे में कहा था, वह ''एक पत्थर का दिमाग था।'' उस सगमरमर को फलप्रसू वेदना की छेनी से काटकर मुन्दर मूर्ति का रूप देने की आवश्यकता थी। और ऐसा ही हुआ।

महान् तीक्ष्ण बुद्धि के होते हुए भी वे यह समझने मे असमर्थ थे कि परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए प्रेम भी एक मार्ग हो सकता है। उन्होंने रामकृष्ण के अनुमवो को चुनौती दी और उच्च स्वर से कही हुई प्रार्थनाओ तथा अन्य सव गायन, स्तोत्र तथा धार्मिक नृत्य आदि वाह्य चेष्टाओं के प्रति तीव्र घृणा प्रकट की। सायकाल के समय जब रामकृष्ण करतल-ध्विन के साथ ईश्वर का नाम लेने लगे, तब उन्होंने व्यगयुक्त हँसी के साथ कहा, "क्या रोटी पका रहे हो ?"

परन्तु उनके न चाहते हुए भी उनके अन्दर जादू अपना कार्य करने लगा। उनके साथी द्वारा मधुर स्वर में गाये हुए कुछ स्तोत्रों ने उन्हें यहाँ तक प्रभा- वित किया कि उनके नेत्रों में अश्रु दिखाई देने लगे। वगाल की वचक व दुर्वल- कारी जलवायु ने इस पजावी पर भी अपना असर किया, यद्यपि उसने उसकी उपेक्षा करने की चेष्टा की। उनकी शिथिल शक्ति अब उनके भावोद्देगों पर पूर्ण नियन्त्रण करने में असमर्थ हो गई। विलिष्ठतम मनों में भी कभी-कभी ऐसे विरोध होते हैं, जिन्हें कि उनके स्वामी प्राय. लक्ष्य नहीं कर पाते। कर्मकाण्डों के इस मजाक उडाने वाले के मन में भी अग्नि के रूप में एक प्रतीक की पूजा करने की कमजोरी थी। और वे हर समय अपने पास अग्नि प्रज्वित रखते थे। एक दिन एक नौकर उनकी घूनी में से कुछ जलती हुई लकडी लेने के लिए आया, तोतापुरी ने उसके इस अश्रद्धायुक्त व्यवहार का प्रतिवाद किया। रामकृष्ण यह देखकर अपने वालसुलभ स्वभाव के अनुसार हँस पडे। 'देखों देखों!" उन्होंने कहा, ''आप मो माया की दुर्वमनीय शक्ति के आगे हार मान गये हैं।''

तोतापुरी स्तम्भित रह गये। क्या वे वास्तव मे विना जाने ही माया के वशवर्ती हो चुके थे? वीमारी ने भी उनकी गर्वीली आत्मा को अपनी कम-जोरियाँ अनुभव करने के लिए वाघ्य किया। बगाल ने कई महीनो के लगा-तार निवास ने उन पर अतिसार का तीव्र आक्रमण किया। उन्हे वाहर चला

राफेल का गुरु पीड़ो पीरुजिनो । उसके सम्बन्ध से यह वासारि की आलो-चना है ।

जाना चाहिए था, परन्तु उनका यह कार्य कष्ट व दु.ख से डरकर भागना होता। वे जिद पकड गये ''मैं अपने शारीर का दास न वर्नुंगा।'' वीमारी वढती गयी, और उनकी आत्मा अपने-आपको उससे पृथक् न रख सकी । उन्होंने चिकित्सा कराना स्वोकार किया, परन्तु कुछ लाम न हुआ। दिन प्रतिदिन, दिन के वढने के साथ क्रमश. वढती हुई परछाईँ की तरह वीमारी उग्ररूप घारण करती चली गयी, यहाँ तक कि उस सन्यासी के लिए ब्रह्म मे घ्यान लगाना असमव हो गया। अपने शरीर द्वारा इस प्रकार अपने क्षय को लक्ष्य करके वह उसे त्याग देने के लिए गगा पर गये । परन्तु एक अदृश्य हाथ ने उन्हे रोक दिया । जब वे जलप्रवाह के अन्दर प्रविष्ट हुए तो या तो उनकी इवने की इच्छा ही न रही, या अपने को ड्रवाने की सामर्थ्य। वे सर्वया निराश होकर वापस लौट आये। उन्होंने माया की णक्ति का अनुभव कर लिया। जीवन मे, मृत्यु मे, दु ख के अतराल मे--सब जगह यह दिव्य माता माया विद्यमान है। वह रात उन्होंने अकेले घ्यान मे व्यतीत की । जब प्रात काल हुआ तो वे एक और ही व्यक्ति थे। उन्होंने रामकृष्ण के सम्मुख स्वीकार किया कि ब्रह्म, शक्ति या माया सब एक और अभिन्न वस्तु हैं। देवी माँ सन्तुष्ट हो गयी और उन्हे रोगमुक्त कर दिया। उन्होंने अपने उस शिष्य को, जो कि अब उनका गुरु हो गया था, प्रणाम किया और ज्ञान के आलोक के साथ अपने मार्ग पर चले गये।<sup>2</sup>

बाद मे रामकृष्ण ने तोतापुरी के द्विविध अनुभवो का निम्न शब्दो मे वर्णन किया है .—

"जब मैं परम मत्ता की निष्क्रिय रूप मे कल्पना करता हूँ—जब वह सृष्टि का निर्माण नहीं करती, रक्षा नहीं करती अथवा घ्वस नहीं करती—तव मैं उसे ब्रह्म वा पुरुष—निराकार मगवान कहता हूँ। और जब मैं उसकी सिक्रय-रूप में कल्पना करता हूँ, अर्थात् जब वह सृष्टि करती है, रक्षा करती है या घ्वस करती है, तव मैं उसे माया या शक्ति या प्रकृति —साकार मगवान् कहता

१ मिक्त अर्थात् ईम्बरीय मिक्त, ब्रह्म की ज्योति।

र तोतापुरी सन् १८६५ के अन्त के लगभग रामकृष्ण से विदा हुए थे। सभव है कि उन्होंने ही खुदीराम के पुत्र को, सन्यास की दीक्षा देते समय यह प्रसिद्ध रामकृष्ण नाम, जिससे कि वे अब विख्यात हैं, दिया हो। शारदानन्द-कृत 'साघक भाव' पृष्ठ २८५, नोट १, देखिए।

३ प्रकृति का अर्थ है ''शक्ति, दृश्य जगत् की आत्मा (The Soul of Nature), विश्व मे कार्य करने का सकल्प।'' (अरविन्द घोष प्रतिपादित लक्षण, जो कि उसे ''निष्क्रिय और प्रसुप्त पुरुष का विरोधी'' निर्देश करते हैं।)

हूँ। परन्तु उनकी इस विभिन्नता का अर्थ पृथकता नहीं है। साकार तथा निराकार एक ही सत्ता है, यह उसी प्रकार एक है जैसे दूघ और उसकी घवलता, हीरा और उसकी चमक, अथवा सर्प और उसकी वक्रता। एक के विना दूसरे का विचार ही असमव है। माँ और ब्रह्म दोनो एक ही हैं।"

१ रामकृष्ण के काली के प्रति इस प्रेम-धर्म, और आपाततः प्रतीयमान मूर्ति-पूजा की तह मे विद्यमान गंमीर एकता की मावना के सम्बन्ध मे हमारा क्या निर्णय होना चाहिए, इसके लिए इसकी तुलना एक और विवरण से कीजिए, जो कि यद्यपि इतना अधिक विख्यात नहीं है तथापि इससे भी अधिक विस्मयकर है:—

<sup>&</sup>quot;काली, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसे तुम ब्रह्म कहते हों। काली आदि-शक्ति है। जब वह निष्क्रिय होती है, तब हम उसे ब्रह्म कहते हैं (यह उसका शब्दार्थ है.....)। परन्तु जब वह सर्जन, रक्षण व संहार का कार्य करती हैं, तब हम उसे शक्ति या काली कहते हैं। जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, तथा जिसे मैं काली कहता हूँ, यह दोनो एक-दूसरे से उसी प्रकार अभिन्न हैं, जिस प्रकार अग्नि व उसका दहन-कार्य। यदि तुम एक का चिन्तन करते हो तो स्वभावतः ही दूसरे का भी स्वय चिन्तन हो जाता है। काली को स्वीकार करना ब्रह्म को स्वीकार करना है। और ब्रह्म को स्वीकार करना काली को स्वीकार करना है। ब्रह्म और उसकी शक्ति अभिन्न हैं। इसे ही मैं शक्ति या काली कहता हूँ।"—शकराचार्य और रामानुज के दार्शनिक विचारों के मम्बन्य में नरेन (विवेकानन्द) तथा महेन्द्रनाथ गुप्त के साथ रामकृष्ण का आलाप। वेदान्त केसरी पित्रका, नवम्बर १६१६ में प्रकाशित।

## ४ ब्रह्म के साथ ऐक्य-बोध

यह महान् विचार किसी भी माने मे नया नही था। भारत की आत्मा का अनेक शताब्दियो से इसी के द्वारा पोषण हुआ है, और इस सुदीर्घ काल मे वेदान्त दर्शनशास्त्र द्वारा इसे निरन्तर ढाला, गुंधा व तैयार किया गया है। शकराचार्य के विशुद्ध अद्वैतवाद, तथा रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद, इन दोनो वैदान्तिक सम्प्रदायों में यह एक अन्तहीन विवाद का विषय रहा है। विशुद्ध अहैतवादियों का प्रथम दल ससार को मिथ्या मानता है और एक निरपेक्ष को ही परम सत्ता स्वीकार करता है। दूसरा आपेक्षिक अद्वैतवादी दल ब्रह्म को एक परम सत्ता मानता है, परन्तु प्रतीयमान ससार व वैयक्तिक आत्माओ को भी उसी का रूपा-न्तर व विभिन्न रूप वतलाता है, जो कि भ्रमात्मक नहीं हैं, अपित ब्रह्म के गुणो से प्रकाशित हैं। यह हैं विचार और शक्ति—जो जीवन्त अनेकता का बीज वपन करती है। पह दोनो सम्प्रदाय ही एक दूसरे के प्रति सहिष्णु हैं, तथापि प्रथम दल के उग्रवादी दितीय दल के अनुयायियों को एक प्रकार का स्थायी समझौता करने के कारण मानवीय दुर्वलता के साथ पथ्य के समान अथवा कष्टदायक चढाई मे लाठी का सहारा लेने के समान घुणा व अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं। पेचीदा समस्या हमेशा यह रही है कि ''दृश्यमान'' भ्रान्ति व माया का लक्षण क्या है ? क्या यह सापेक्ष है अथवा निरपेक्ष है । शकर ने स्वय माया का कोई लक्षण नहीं किया है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि माया विद्यमान है, और अद्देत दर्शनशास्त्र का लक्ष्य उसका घ्वस करना है। दूसरी तरफ रामानूज

१. इस प्रकार प्रकृति जो प्रकृति का निर्माण करती है, उसकी एक सीढी का निर्माण हुआ है, जो कि निरन्तर गतिशील है व ऊपर चढने को गुप्त शक्ति से युक्त है। इसमे ही मैक्समूलर और उनके वाद विवेकानन्द ने विकासवाद के सिद्धान्त की झाँकी देखी है।

के विशिष्टाद्वेत का उद्देश्य वैयक्तिक आत्माओं के विकास में उसका किसी प्रकार उपयोग करना है।

ऐसी अवस्था मे इन दोनो सम्प्रदायों के वीच रामकृष्ण की क्या स्थिति थी ? उनके स्वमाव की नमनीयता उनको रामानुज के समन्वयात्मक समाथान की खोर आकृष्ट करती थी । परन्तु दूसरी तरफ उनके विश्वास की तीव्रता उन्हे अद्<mark>व</mark>ैतवाद के उग्रतम रूप को स्वीकार करने के लिए वाघ्य करती थी। उन्होंने अपनी प्रतिमा द्वारा ऐसी सजीव अभिव्यक्तियो तथा अत्यन्त विलक्षण रूपको का आविष्कार किया, जिससे न केवल यह सुस्पष्ट हो जाता था कि णव्दो द्वारा उसकी व्याख्या असमव है, अपितु यहाँ तक कि वुद्धि द्वारा मी उस तक पहुँचना समव नहीं है। उन्होंने उस 'निरपेक्ष अव्यय सत्ता' रूपी सूर्य के साथ, जिसके वारे मे इस आक्षेप का उत्तर देते हुए कि वुद्धि का विषय न होते हुए विशुद्ध वौद्धिक निरपेक्ष सत्ता की कल्पना असम्मव है, शकराचार्य ने कहा था कि "प्रकाशित होनेवाले पदार्थों के अभाव मे भी सूर्य चमकता रहता है," एक प्रकार का प्राय. दैहिक संपर्क स्थापित कर लिया था। परन्तु रामकृष्ण की शाब्दिक अभिव्यक्ति मे अन्तर था। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि वे प्रकाशित होनेवाले पदार्थों को उस अवस्था मे मी, जब कि वे उनके अस्तित्व से इनकार करते थे, बिना लक्ष्य किये न रह सकती थी। वे अपने सूर्य के वारे में कहा करते थे कि वह अच्छे व व्रे सवको एक-सा प्रकाश देता है-वह एक ऐसा दीपक है, जिसके प्रकाण के द्वारा एक मनुष्य वार्मिक पुस्तको का अध्ययन कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति जाली दस्तावेज बना सकता है-बह एक ऐसा चीनी का पर्वत है, जिससे चीनी के छोटे-छोटे कणो को लेकर जब चीटियाँ अघा जाती हैं, तो वे समझती हैं कि उन्होंने पर्वत को ही समाप्त कर दिया है, परन्तु जब कि वास्तव मे वे उसके कुछ कण ही ले सकी हं—यह एक ऐसा समुद्र है कि जिसके तट पर एक नमक की पुतली उसकी गहराई नापने के लिए उतरती है, परन्तु जिस क्षण उसके पैर समुद्र के पानो का स्पर्श करते हैं, उसी क्षण वह पिघल जाती है, विलीन हो जाती है और अदृश्य हो जाती है । "निरपेक्ष सत्ता" वह सत्ता

१ "एक समय की वात है कि एक नमक की पुतली समुद्र की गहराई को मापने के विचार से, हाथ में एक मापने की यिष्टका लेकर समुद्र के किनारे पहुँची। जब वह समुद्र के जल के किनारे पर पहुँची, उसने विशाल समुद्र की ओर देखा। तब तक वह नमक की पुतली थी, परन्तु यदि वह केवल एक कदम और आगे वढाती, और समुद्र के अन्दर अपना पैर रख देती, तो वह

है, जिसे हम पकड नहीं सकते । यह हमारे हाथ नहीं आती, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं है । यह हमारी चेण्टाओ, हमारे अज्ञान, हमारी बुद्धिमत्ता व हमारे अच्छे व बुरे कार्यों को आलोकित करती है । हम इस के वाहरी खोल को ही खटखटाते हैं, परन्तु एक सिम्मलन का क्षण आता है, जब कि वह हमे पुन अपने विशाल मुख में ले लेनी हैं और अपने अन्दर विलीन कर लेती है । परन्तु सिम्मलन के क्षण से पूर्व वह नमक की पुतली कहाँ थी ? वे चींटियाँ कहाँ से आई थी ? और दीपक के प्रकाश में कार्य करने वाले उस वामिक सन्त व जाली दस्तावेज के लेखक का घर कहाँ है तथा उसकी पाठ्य सामग्री और उसकी आँख की विनाई ही कहाँ है ?

रामकृष्ण हमे वतलाते हैं कि सब धार्मिक शास्त्र मी किसी अश तक अपवित्र हैं, कारण वे मानवीय मुखों से झूठे हो चुके हैं। परन्तु क्या यह अपवित्रता वास्तविक है! (क्योंकि यह पहले से ही ब्रह्मरूपी पवित्रता को स्वीकार करके चलते हैं) उन होठों और मुखों का अस्तित्व कहाँ है, जिन्होंने मगवान के मोजन का कुछ अश मक्षण किया है?

इसलिए जब अन्ततः सम्मिलन हो लक्ष्य है,—तो "पृथकोक्तत" चाहे कैसा ही सम्पर्कहीन क्यों न हो, वह निश्चय ही अपृथकीकृत का कोई अश होना चाहिए। ते रामकृष्ण के शब्दों में, "पृथकीकृत के साथ अपृथकीकृत का मिलन ही वेदान्त का अन्तिम लक्ष्य है।"

वस्तुतः रामकृष्ण रर्शन के दो विभिन्न स्तरो व मजिलो मे स्पष्ट भेद

समुद्र मे ही विलीन हो जाती। वह नमक की पुतली, समुद्र की गहराई को हमे वतलाने के लिए कभी वापस नहीं आती।"—रामकृष्ण वचनामृत

१ यहाँ यह देखने योग्य है कि निरपेक्ष सत्ता की प्रतिपादक अद्वेत दर्शनशास्त्र की विचारघारा का सुकरात के पूर्ववर्ती दार्शनिको से कितना सादृश्य है। उदाहरणार्थ: आयोनिआ के एनैक्जीमैण्डर का "अनिघगम्यवाद" (Indetermnate) जिसमे उसने प्रतिपादन किया है कि सब पदार्थ पृथक्करण द्वारा उत्पन्न होते हैं। अथवा जेनोकेन और ईलीयेट्स का "एक अद्वितीयवाद" जो कि सब गित, सब परिवर्तन, सब मिवप्य तथा सब अनेकता को भ्रान्ति वतलाता है। इन प्रथम युग के ग्रीक दार्शनिको को दार्शनिक विचारघारा के माथ मारतीय विचारघारा की अद्वट श्रृङ्खना को पुन. स्थापित करने के लिए अभी बहुत खोज की आवश्यकता है।

२. इसके लिए में उनकी सन् १८८२ की मुलाकातो पर निर्मर करता हूँ, जब

करते हैं:—एक माया के सकत से आदिष्ट है, जो कि पृथकीकृत विशव की वास्तविकता की सृष्टि करती है, दूसरा परिपूर्ण क्यान (समाधि) का दर्शन है, जिसमे अनन्त के साथ एक क्षण का मिलन भी हमारे अपने व दूसरों के भी पृथकीकृत अहम् की भ्रान्ति को तत्काल विलुप्त कर देता है। परन्तु रामकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जब तक हम ससार का एक अण हैं, और उससे अपने ऐक्य-वोध के लिए उसकी वास्तविकता का कभी न बुझनेवाला विश्वास (चाहे वह हमारे अपने ही दीपक मे छिपा हुआ क्यों न हो) कायम रखते हैं, तब तक यह दावा करना कि ससार मिथ्या है, सर्वथा वेहूदा है। वह ऋषि जो समाधि से साधारण जीवन मे आता है, उसे भी पुनः अपने पृथकीकृत अहम् के आवरण मे चाहे वह कैसा ही मूक्ष्म व पवित्र क्यों न हो, आने के लिए वाव्य होना पडता है। उसे आपेक्षिकता के संसार मे धकेल दिया जाता है। ''जहाँ तक उसका अहम् आपेक्षिक रूप से, उसके लिए सत्य है, वहाँ तक यह ससार भी सत्य है, परन्तु जब उसका अहम् पवित्र हो जाता है, तब उसकी इन्द्रियाँ समस्त वाह्य जगत् को निर्मक्ष की वहरूप अभिव्यक्ति के रूप मे देखने लगती हैं।

उस समय माया असली रूपों में प्रकट होती है। यह एक ही समय में सत्य और मिथ्या, ज्ञान और अज्ञान, (विद्या और अविद्या) परमात्मा की तरफ ले जानेवाली प्रत्येक वस्तु और उससे दूर ले जानेवाली प्रत्येक वस्तु के रूप में प्रकट होती है। इसलिए इसका अस्तित्व है।

रामकृष्ण के इस वैयक्तिक साक्षात्कार का भी वही मूल्य है, जो कि धर्म-प्रचारक सेण्ट टामस के साक्षात्कार का है, क्योंकि उन्होंने भी स्वय भगवान का दर्शन व स्पर्श करके हो उन विज्ञानियों व परम ज्ञान के अधिकारियों के अनुभव की पुष्टि की थी जिन्होंने स्वय साकार व निराकार भगवन का साक्षात्कार किया था। और रामकृष्ण भी उन्हों में से एक थे।

उन्होंने वाह्य व आम्यन्तर दोनो तरह से भगवान् के दर्शन किये थे। भग-वान् ने अपने-आपको उनके सम्मुख उद्घाटित कर दिया था। साकार भगवान् ने उनसे कहा था ''मैं ही निरपेक्ष हूँ। मैं ही पृथकीकरण का मूलाघार हूँ।" निरपेक्ष पुरुप से जो दिव्य शक्ति विकीर्ण होती है, उसके मूल मे उन्होंने उसी तत्त्व को देखा था, जो कि परमात्मा और विश्व को पृथक् करता है, जो कि निरपेक्ष भगवान् और माया मे समानरूप से विद्यमान है। माया, शक्ति, प्रकृति

कि उनके जीवन का अन्तिम समय निकट था और इसलिए जिनमे उनके विचार का सार निहित है।

्यह भ्रान्ति नही है। विशुद्ध अहम् के लिए वह उस परम-आत्मा की ही अमि-व्यक्ति है, जो कि जीवात्माओ तथा विश्व का मूलस्रोत है।

उस क्षण के वाद से प्रत्येक वस्तु सहज व स्पष्ट हो गयी। ब्रह्म के अग्नि-समुद्र से एकदम वापिस आने पर उस द्रष्टा ने उल्लासपूर्वक देखा कि किनारे पर प्रेमास्पद दिव्य माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। परन्तु इस वार उसने उसे नयी आँखों से देखा, क्योंकि उसने उसके गूढ अर्थ को—िनरपेक्ष के साथ उसकी एकता को समझ लिया था। मनुष्यों के निकट अपना स्वरूप अभिव्यक्त करने के लिए ही उस निराकार निरपेक्ष ने साकार मनुष्य या माता का रूप घारण किया था। वहीं सब अवतारों का मूल तथा असीम व ससीम के मध्य दिव्य सम्पर्क-स्थापिका है। इसलिए रामकृष्ण माँ का स्तुतिगान करने लगे:

—मिल्टन Paradise Lost, सर्ग ६, ६८० ।

समवतः रामकृष्ण मी 'द्वितीय' शब्द को छोडकर, जो कि अमिव्यक्ति को, उसे उत्पन्न करनेवाले मागवत सकल्प के अधीन कर देता है, यही वात कहते । परन्तु वे दोनो एक हो सर्वशक्तिमत्ता हैं। मिल्टन का मगवान् मी रामकृष्ण के ब्रह्म के समान निरपेक्ष पुरुष है, जो कि अमिव्यक्त नहीं है, और वह कर्म नहीं कर सकता । उसने इच्छा की, फलस्वरूप उसका 'पुत्र' ही जो कि स्रष्टा मगवान् है, उसका प्रतिनिधि होकर कार्य करता है (रामकृष्ण के लिए वही काली मां हैं। पुत्र ही शब्द है, वही वात कहता है, उसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, वही अभिव्यक्त होता है। परम पुरुप अदृश्य मगवान् है।

"Fountein of light Thyself invisible प्रकाश का बादि स्रोत जो कि स्वय अदृश्य है.

(Paradisc Lost 3, 374)

वह विचार और स्पर्श के अतीत है। वह अचल है तथापि सर्वव्यापक है, कारण वह सव पदार्थों में विद्यमान है:

१ मारतवर्ष मे साकार मगवान् की नारी रूप मे भी कल्पना की जाती है: प्रकृति, शक्ति।

२. ईसाई रहस्यवाद में पुत्र की भूमिका से इसकी तुलना कीजिए:-

<sup>&</sup>quot;(मगवान कहते हैं) वह प्यारा पुत्र मेरे यश का प्रकाश है, उसके चेहरे पर अदृश्य दृश्य रूप मे प्रकट हो रहा है, जैसा कि मैं देवता रूप मे हूँ, और जिसके हाथ मे मैं अपने आदेश से द्वितीय सर्वशक्तिमत्ता को देता हूँ।"

"मेरी दिव्य माँ निरपेक्ष से मिन्न नहीं है। वह एक साथ ही एक और अनेक है, वह एक और अनेक की अपेक्षा भी महान है। मेरी माँ कहती है, 'में ही विश्व की जननी हूँ, मैं ही वेदान्त का ब्रह्म हूँ, मैं ही उपनिपद का आत्मा हूँ। मैं ही वह ब्रह्म हूँ जिसने पार्यक्य की सृष्टि की है। अच्छा व वुरा समी समान माव से मेरे आदेश का पालन करते है। कर्म का नियम वस्तुत: विद्यमान है। मैं ही नियमो की निर्मात्री हूँ। अच्छे व बुरे सव कर्म मेरे ही आदेणो का पालन करते हैं। मेरे पास आओ। चाहे प्रेम (मिक्त) के द्वारा आओ, चाहे ज्ञान के द्वारा आओ या कर्म के द्वारा आओ, सभी भगवान् की तरफ ले जाते हैं। में इस ससार के वीच से, इस कर्म-समुद्र के मध्य से तुम्हें पथप्रदर्शन कराऊँगी। और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हे निरपेक्ष पुरुष का ज्ञान भी प्रदान करूँगी । तुम मुझे छोडकर माग नही सकते। जिन्होंने समाधि मे निरपेक्ष पुरुष (परब्रह्म) के दर्शन कर लिये हैं, वे भी मेरी इच्छा की प्रेरणा से पुन मेरे पास वापस आ जाते हैं।' मेरी माँ आदिमतन दिव्य शक्ति है। वह सर्वव्यापक है। वह समस्त दृश्य जगत् के अन्दर व बाहर विद्यमान है। वह जगत् की जननी है, और यह जगत् अपने हृदय मे उसे घारण किये हुए है। वह मकडी है, और यह जगत् वह जाल है जिसे कि उसने स्वय वुना है। मकडी अपने अन्दर से तार को वाहर निकालती है, और उससे अपने चारो तरफ जाल का निर्माण करती है। मेरी माँ एक साथ ही घृता एव धारिणी<sup>२</sup> है। वही छिलका है और वही गूदा मी है।"

इस ओजस्वी मन्त्र का सार भारतवर्ष के प्राचीन उपादानो से ही सगृहीत है। रामकृष्ण व उनके अनुयायियों ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनका

<sup>&</sup>quot;पिता की सन्तान वह शक्ति आयी और अपने महान् पिता के समीप वैठ गयी, वह मी अदृश्य हो गयी, परन्तु फिर मी उपस्थित रही (सर्वव्या-पकता का यह विशेष अधिकार है)।" 'Paradise Lost सर्ग ७, ५८८।

डैनिस सौरेट कृत Milton and Material Christianity in England १६२८, देखिए। इन दोनो रहस्यवादो में सादृश्य सुस्पष्ट व स्वामाविक है। दोनो का ही जन्मस्थान प्राच्य मे है, और दोनो ही मनुष्य के एक ही सीमावद्ध क्रिया के फल हीं।

१ कर्म-क्रिमिक अस्तित्वो का उत्पादक णक्ति।

२ रामकृष्ण के प्रिय शिष्य 'म' रचित रामकृष्ण कथामृत । स्वामी विवेकानन्द की जीवनी के १६२२-२४ के अन्तिम संस्करण मे ।

यह विचार १ एक नया विचार है। रामकृष्ण की प्रतिमा सर्वया एक मिन्न प्रकार की थी। उन्होंने विचार में निद्रित देवताओं की तन्द्रा को भग करके उन्हें मूर्ति-मान् वना दिया। उन्होंने सुपुप्त अरण्य के शुष्क स्रोतों को पुनः उद्बुद्ध किया और अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से उन्हें उष्णता प्रदान की। और इस प्रकार उनका यह ओजस्वी मन्न अपने उच्चारण, अपने भावावेश, अपनी लय, अपने राग और अपने उत्कट प्रेम के गान में स्वय एक विलक्षण वस्तु है। 3

२. अरण्य सौन्दर्य नामक प्रसिद्ध परियो की तरफ निर्देश है।

Ę

(फ़ान्सीसी कहानी का शीर्षक है La Belle au Bois Dormant जिनका शब्दार्थ है: 'सुपुप्त अरण्य का सौन्दर्य'।—अनुवादक)।

यह स्मरण रखने योग्य है कि इसके कवित्व व सगीतमय उपादान आशिक रूप से वँगला की लोक-परम्परा से ही लिये गये है। प्राचीन वैष्णव कियों के यात्रा व नाट्यामिनयों में प्रयुक्त गानों से उनका मन कितना प्रमावित हो चुका था, यह हम पहले ही देख चुके हैं। कबीर का एक दोहा वे प्राय. गाया करते थे। परन्तु आधुनिक किवयों व रागियों की बहुत सी रचनाओं ने भी उनके मन में काफी स्थान पाया था। (रामकृष्ण कथामृत—द्रष्टच्य) प्राचीन किवयों में, अठारहवी मताब्दी के किव रामप्रसाद उनके एक अति प्रिय किव थे। रामकृष्ण 'मां' के प्रति उनके स्तोत्रों को निरन्तर गाया करते थे व अपने प्रवचनों में उनका हवाला दिया करते थे। रामकृष्ण ने रामप्रसाद से अनेक चमत्कारिक उपमाएँ सगृहीत की थी। यथा:—पतग की उपमा जिसका कि आगे उल्लेख है। मां के कुछ विशेष रूपों का वर्णन भी उन्होंने रामप्रसाद से ही लिया है। (उदाहरणार्थ:—मां जव अपनी प्रिय सन्तान को भ्रान्त करने के लिए 'माया' का प्रयोग करती है, उस समय उसके नेत्रों में एक प्रकार की दुष्टतापूर्ण व्यग हैंसी छिपी रहती है।) कथामृत में अन्य जिन गायक किवयों का उल्लेख है. उनमें निम्न

१ इसके विपरीत उनकी यह प्रवृत्ति रही है कि वे जहाँ पर मौलिकता का दावा मी कर सकते थे, वहाँ भी उन्होंने इसे अस्वीकार ही किया है। मेरा विश्वास है कि आधुनिक भारत व अन्य देशों के भी समस्त महान् धार्मिक मनीषीगण की यह सामान्य धारणा है कि उनकी शक्ति इसी निश्चय में निहित है कि उनका सत्य एक प्राचीन सत्य व एक सनातन सत्य है। आर्य-समाज के प्रतिष्ठाता दयानन्द को यदि किसी नये विचार के प्रवर्तक की उपाधि दी जाती थी, तो वे अत्यन्त कुपित हो जाते थे।

इस सगीत को कान लगाकर सुनिए। यह एक अपूर्व महान् सगीत है। यह नि.सीम है, परन्तु साथ ही स्वरसगित से पूर्ण है। यह किसी कितता के छन्द के ढाँचे मे वँघा नहीं है परन्तु स्वय ही एक नियमित सीन्दर्य और आनन्द मे अपने-आपको ढाल लेता है। निरपेक्ष की उपासना विना किसी प्रयत्न के ही माया की आवेगमय मिक से ओतप्रोत है। जब तक हम विवेकानन्द की वाणी को सुनकर इसकी गहराई को नहीं नाप सकते, तब तक आओ, इस प्रेम की पुकार को ही अपने कानों मे मर ले। माया के वन्वनों में जकडा हुआ वह महान् योद्धा उनसे मुक्ति पाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहा, माया और उसमे निरन्तर सघर्ष चलता रहा। परन्तु रामकृष्ण के लिए यह स्थिति सर्वथा अजनवी थी। उनका किसी के साथ कोई सघर्ष न था। वे अपने शत्रु को भी मित्र की तरह प्यार करते थे, और कोई भी उनके आकर्षण का विरोध न कर सकता था। उनका शत्रु अन्त में उनसे प्रेम करने के लिए वाघ्य हो जाता था। माया ने भी उन्हे अपने आर्लिंगन पाश में बाँघ लिया। उन दोनों के ओष्ठाघर एक हो गये। आर्मीडा को उसका रैनाड मिल गया। वह

उल्लेख-योग्य हैं: जिन्नीसवी शताव्दी के पूर्वचरण के माँ के उपासक किव कमलाकान्त, उन्हीं के समकालीन काली के उपासक नरेशचन्द्र, उसी युग के वैष्णव किव एव लोकप्रिय गीति रचियता कुवीर; अपेक्षाकृत आधुनिक काल के किव, केशवचन्द्र के शिष्य प्रेमदास (जिनका असली नाम त्रेलोक्य सान्याल था) जिन्होंने रामकृष्ण की अनेक नवीन रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी, एव विख्यात नाटककार व रामकृष्ण के शिष्य गिरीशचन्द्र घोष (उनके 'चैतन्य लीला' व 'बुद्ध-चरित' प्रभृति नाटकों के गान)।

१ इस स्थान पर टारक्वेटो टासो रचित 'यूरूसलम की मुक्ति' शोर्षक कविता के दो पात्रो की ओर निर्देश है।

कहानी में इस प्रकार वर्णन है कि ग्यारह्वी शताब्दी में दिमक्क में आर्मीडा नामक एक मायाविनी रहती थी। रैनाड नामक एक अति साहसी वीर के साथ उसका परिचय हुआ। रैनाड अत्यन्त आत्मविश्वासी था—वह सोचता था कि आर्मीडा की जादू-शक्ति उस पर कोई असर नहीं डाल सकती। परन्तु घीरे-घीरे आर्मीडा का जादू उस पर अपना असर करने लगा—और रैनाड पूर्णतया वशीभूत हो गया। आर्मीडा उसकी हत्या करना चाहती थी, परन्तु जब वह उसकी हत्या करने के लिए वैयार हुई—वह न कर सकी। उसके काँपते हुए हाथ से छुरी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब आर्मीडा

सिंस ने जो अपनी पाणिग्रहणार्थी अन्य जनता को मायामुग्य कर देती थी, उसने उसके निकट उस आरियाडने का रूप घारण कर लिया, जो कि थीसिस को हाथ से पकड़कर भूलभुलेया के चक्कर से वाहर ले गयी थी। वह सर्वशक्तिशालिनी माया जो वाज को आँखो पर पर्दा डाल देती है, उसने रामकृष्ण के नेत्रों को खोल दिया, और उसे अपनो हथेली से विस्तृत आकाश मे विचरण करने के लिए ऊपर फेक दिया। माया वह माँ है, जो अपनी सन्तान के सम्मुख अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए नाना ऐश्वर्यशाली दिव्य मूर्तियों में अपने-आपको अभिव्यक्त करती है। वह अपने प्रेम द्वारा, अपने हृदय की अग्नि द्वारा मनुष्य के अहम् के आवरण को इस प्रकार ढाल देती है कि वह "उस वस्तु के समान जिसकी लम्बाई है, परन्तु कोई चौडाई नहीं हैं" केवल एक रेखा व विन्दुमात्र रह जाती है, और जो कि उस उत्कृष्ट जादूगर की उँगली के स्पर्श मात्र से ही ब्रह्म में घुलिमल जाती है।

इसलिए वे उँगलियाँ और वह जल घन्य हैं। वह चेहरा और वह आवरण मी घन्य है। सभी पदार्थ भगवान् हैं। मगवान् ही सब पदार्थों मे हैं। वह प्रकाश

को मालूम हुआ कि वह रैनाड के प्रेमपाश में वैंघ गयी है। इसके वाद से आर्मीडा ने जादू-विद्या छोडकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया।

--अनुवादक

१. सींस एक पाश्चात्य पौराणिक कथा मे यह वर्णन है कि एयेआ द्वीप मे एक सींस नाम की जादूगरनी रहती थी। ग्रीक योद्धा यूलिसिस भ्रमण करता हुआ उस द्वीप में पहुँच गया। उसने अपने कुछ आदिमियों के साथ इयुरिल-कास को उक्त द्वीप की छानवीन करने के लिए मेजा। परन्तु सींस ने अपने जादू के वल से इयुरिलकास के सब सहचरों को सम्मोहित कर छुपा दिया। इसके बाद यूलिसिस ने सींस का दमन करके अपने साथियों को उसके चगुल से छुडाया। यह कहानी 'ओडसी' काव्य मे वींगत है। —अनुवादक

२ अथवा "ज्येष्ठ मिनिन"। एक स्थान पर रामकृष्ण ने 'केशवचन्द्र से कहा था: "दिन्य माँ ने विश्व की अपनी रचना के अग के रूप मे माया की स्रिष्ट की है।" माँ विश्व से साथ खेल करती है। यह विश्व उसका खिलोना है। "वह ऊपर उडती हुई आत्मा रूपी पतग को, जो माया की डोरी से वैंघी है, ढीला छोड देती है।"—अक्तूवर १८६२

मे भी हैं, और परछाईँ मे भी हैं। सत्रहवी शताब्दी के अग्रेज नीतिवादियों से प्रभावित होकर ह्यूगों ने कहा था कि सूर्य केवल ईश्वर की छाया मात्र है। र परन्तु रामकृष्ण यह कहना अधिक पसन्द करते कि छाया भी प्रकाश है।

सच्चे मारतीय मनीषियों की तरह वह अपनी समग्र सत्ता द्वारा जब तक किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं कर लेते थे, तब तक उस पर विश्वास नहीं करते थे। उनके सभी विचार जीवन के रस से परिपुष्ट थे। इसलिए उनके अन्दर जब किसी विचार का सचार होता था, तो वह उनके लिए एक सुस्पष्ट दैहिक रूप धारण कर लेता था। विश्वास का अर्थ अपने हृदय में धारण करना, और उसके वाद परिपक्व फल को अपने अन्दर सग्रह करना है।

रामकृष्ण जब भी किन्ही ऐसे निविड सत्यो का स्पर्श अनुभव करते थे तो वह उनके अन्दर केवल विचार मात्र नहीं रह जाते थे। वे जीवन घारण करने के लिए अकुरित होने लगते थे और उनके विश्वास से सिचित होकर उपलिच्यों के उद्यान में पल्लिवत व विकसित होकर फलों की सृष्टि करते थे। तव वे केवल भावमय व विच्छित्र विचार नहीं रह जाते थे, अपितु वे एक सुनिर्दिष्ट आकृति घारण कर लेते थे और मनुष्यों की सुधानिवृत्ति के लिए उनकी व्याव-हारिक उपयोगिता होती थी। जिस 'दिव्य मास' का उन्होंने आस्वादन किया था, वहीं विश्व का उपादान है, सब घमों व सब मोजनों में वे उसी का एकरस आस्वाद पायेंगे। वे प्रभु के राजि-मोज में अमरत्व का आहार भी ग्रहण करेंगे, परन्त उस समय उनके साथ केवल वारह घर्मप्रचारक, शिष्य ही न होंगे, परन्तु समस्त विश्व व उसकी असख्य बुभुक्षित आत्माएँ उनके साथ होगी।

सन् १८६५ के अन्त के लगभग तोतापुरी के विदा हो जाने के पश्चात्, रामकृष्ण छ महीने से अधिक समय तक, इस जादू-शक्ति-सम्पन्न अग्निमण्डल के अन्दर ही रहे। और जब तक उनका शरीर सहन कर सका, उन्होंने निरपेक्ष सत्ता के साथ एकत्व सम्पादन जारी रखा। यदि यह वर्णन विश्वसनीय है तो छ महीने तक वे अग-सचालन-शून्य समाधि-अवस्था मे वने रहे। इसे सुनकर प्राचीन फकीरो के वर्णन याद आ जाते हैं—जिनकी आत्मा अपने शरीर को एक

१. डैनिस सौरेट: Milton and Christian Materialism in England पृष्ठ ५२।

२ मिल्टन: "Dark with excessive light thy skirts appear" (Paradise Lost) सर्ग ३,३७४)

३. ईसा व उनके शिष्यों के अन्तिम रात्रि-मोजन की तरफ सकेत है।

खाली घर की तरह छोडकर प्रकृति की घ्वंस-क्रीडा का खिलोना वना देती थी। यदि रामकृष्ण का एक मतीजा उनके इस प्रकार स्वामिहीन शरीर की रक्षा और उसकी शक्तियों का पोषण न करता रहता तो वह जीवित न रह सकते थे। पिराकार' के साथ और अधिक काल तक समाधि-मिलन में रहना समव न था। इसके अतिरिक्त उनके यौगिक भावावेश का यही चरमकाल था, जो कि उन फासीसी पाठकों को जो कि ठोस जमीन पर चलने के अम्यस्त हैं, और जिन्होंने चिरकाल से आध्यात्मिक विद्युत् के धक्कों का अनुभव नहीं किया

रामकृष्ण के अन्यतम श्रेष्ठ शिष्य, और हिन्दू अध्यात्म विद्या (Metaphysics) के परम विद्वान् स्वामी शारदानन्द, रामकृष्ण के सम्पर्क मे आने वाले उनके शिष्यों मे रामकृष्ण की मानसिक रचना को सबसे अधिक सम-झने वाले थे। उन्होंने इस छ: महीने की निर्विकल्प समाघि का वर्णन दिया है। उन्होंने लिखा है कि इस अचेतन अवस्था मे रामकृष्ण के अहम् का चैतन्य पूर्ण रूप से अन्तर्हित हो गया था। वह केवल वीच-वीच मे कुछ समय के लिए घीरे से आकर सूक्ष्म रूप मे उनकी पूर्ण "उपलब्धि" की आवृत कर लेता था। शारदानन्द के मतानुसार रामकृष्ण को इस अर्घ-चेतना-वस्था मे विश्वात्मा का आदेश प्राप्त हुआ । (इसे हम विश्वात्मा का निर्देश न कहकर जीवनी-शक्ति की वापसी की अस्पष्ट पुकार या उत्पीडन भी कह सकते हैं।) "इस आदेश ने उन्हें मावमुक्त अवस्था मे रहने के लिए वाष्य किया।" इसने उनसे कहा, "अहम् की पूर्ण चेतना को विलुप्त न होने दो. परम निरपेक्ष सत्ता के साथ एकत्व सम्पादन मत करो, किन्तु यह अनुभव करों कि वह विश्वातमा जिसके वीच विश्व के अनन्त रूप जन्म ग्रहण करते हैं, वह तुम्हारे अन्दर विद्यमान है, जीवन के प्रत्येक मुहूर्त मे तुम उसका दर्शन करते हुए विश्व का कल्याण करो।"

इस प्रकार इस दीर्घ समाधि से अवतरण काल मे रामकृष्ण ने अपने जीवन के दिन्य लक्ष्य की उपलिब्ध की थी। यह एक ही दिन मे व अकस्मात् न हो गवी थी, परन्तु धीरे-धीरे ही हुई थी। हर हालत मे यह १८६६ के पूर्वीर्घ मे हो गयी थी।

१. ऐसी किम्बदन्ती है कि इस समय एक सन्यासी अकस्मात् दक्षिणेश्वर मे आये, उस समय रामकृष्ण प्रायः अन्तिम श्वास ले रहे थे, उन्होंने रामकृष्ण की देह पर इस प्रकार मुट्टी से प्रहार किये कि उनका पलायमान चैतन्य वापस आ गया ।

है, चिकत व विरक्त कर सकता है। परन्तु उन पाठको को कुछ देर और धैर्य रखने की आवश्यकता है। हम सिनी के पर्वत से शीघ्र ही नीचे—मनुष्यों के अन्दर आने वाले हैं।

वाद मे रामकृष्ण ने स्वयं यह अनुमव किया कि वे ईव्वर को प्रलुट्व कर रहे थे और यह एक आक्चर्य है कि वे कैसे वापस लौट आये। उन्होंने इस वात का हमेशा ध्यान रखा कि उनके शिष्य कमी किसी ऐसी परीक्षा मे प्रविष्ट होंने का प्रयत्न न करे। उन्होंने विवेकानन्द को भी यह कहकर इनकार कर दिया कि यह एक ऐसा आनन्द है, जिसका उपभोग उन उच्च आत्माओ के लिए निपिद्ध है, जिनका यह पुनीत कर्तव्य है कि वे दूसरों की सेवा के लिए अपने सुखों का त्याग कर दे। जब युवक नरेन (विवेकानन्द) ने उसे निविकल्प समाधि—

हृदय अत्यन्त पायिव मनुष्य था। वह अपने चाचा का परम मक्त था। वह अपने चाचा की ख्याति में हिस्सेदार होना चाहता था। वह सोचता था कि उत्तराधिकार के नियमानुसार उसे रामकृष्ण की आध्यात्मिक सुविधाओं से लाम उठाने का अधिकार है। रामकृष्ण की विरक्ति उससे सहन न होती थी। उसके चाचा के भावावेश के परीक्षणों से उसे विरत करने के सब प्रयत्न निष्फल हो गये। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क सर्वथा विकृत हो गया और उसे मिरगी के-से दौरे आने लगे और वह चीत्कार करने लगा।—रामकृष्ण ने कहा 'ओ मां! इस मूर्ख के ज्ञान को लुप्त कर दो।' हृदय मिट्टी में लोटने लगा और अपने चाचा को गालियाँ वकने लगा। 'चाचा तुमने क्या कर दिया! इन अवर्णनीय आनन्दों को मैं फिर कमी अनुमव न करूँगा।' रामकृष्ण ने उसे उसकी इच्छानुसार कार्य करने के लिए अकेला छोड दिया। हृदय के मस्तिष्क को तत्काल मयानक स्वप्नों ने घेर लिया। और उसे बाब्य होकर रामकृष्ण से अपने-आपको उनसे मुक्त करने के लिए प्रार्थना करनी पडी।

१ ऐसी अवस्था मे वह साधारण मनुष्य को इससे विरत होने के लिए कितने आग्रहशील होंगे! जीवन मे जिनका गतिपथ अत्यन्त सकीण है, उनके इसकी तीव लहरों की वाढ में निमग्न हो जाने, और इस प्रकार अपने-आपको व अपने समाज को हानि पहुँचाने की आशका है। उन्होंने अपने साँचो पाजा तरुण मतीजे 'हृदय' एव अपने पृष्ठपोपक माथुर वाबू को इस समाधि के निपिद्ध फल के मक्षण से किस प्रकार विरत किया उससे उनकी सर्वेण्टीज के सदृश रिसकता व सुबुद्धि का परिचय मिलता है।

निरपेक्ष की खाडी में ले जाने वाले भयानक द्वार—को खोलने की प्रार्थना की तो रामकृष्ण ने, जो कभी भी अपना मानिसक सतुलन न खोते थे, और अपने प्रिय पुत्र के भावों को कभी ठेस न पहुँचाते थे, एकदम क्रुद्ध होकर इनकार कर दिया। उन्होंने आवेश में आकर कहा, 'वडी शर्म की वात है। मैं सोचता था कि तुम वह वट वृक्ष हो, जिसकी छाया में हजारों थकी हुई आत्माएँ विश्राम लेगी। परन्तु तुम उसके स्थान पर केवल अपना हो मला चाहते हो। इन क्षुद्र वस्तुओं का ख्याल छोड दो। इस एकपाश्वीय आदर्श से तुम कैसे सन्तुष्ट हो सकते हो. ? तुम्हे सर्वदर्शी होना होगा। सब ख्पों में भगवान का उपभोग करो।' (इससे उनका अभिप्राय था कि कर्म और विचार दोनों के द्वारा, जिससे कि वह अपने उत्कृष्टतम ज्ञान का मनुष्य-जाति की उत्कृष्टतम सेवा में उपयोग कर सके।)

त्याग के कठिन कर्तव्य से भग्नहृदय व अपमानित होकर नरेन रोने लगा । उसने स्वीकार किया कि गुरु की ताडना सर्वथा न्याययुक्त थी और उसने अपने जीवन को नम्रता, सिहण्णुता व साहस के साथ मानव-सेवा मे अपित कर दिया। परन्तु फिर् भी उसके हृदय मे जीवन के अन्त समय तक अगम्य भगवान् से मिलने के लिए एक रुग्ण अभिलाषा निरन्तर वनी रही।

परन्तु हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि हम कथा के जिस अश तक पहुँचे हैं, वहाँ तक रामकृष्ण ने अपनी शागिर्दी की अवधि समाप्त न की थी। और यह भी घ्यान देने योग्य है कि साधारणतया हम सव लोग जिस प्रकार सम्मिलत अनुभव से अपनी वैयक्तिक अभिज्ञता प्राप्त करते हैं, रामकृष्ण ने उस प्रकार अपनी अभिज्ञता व अनुभव प्राप्त नहीं किया था। उन्होंने अपने ही वैयक्तिक श्रम व कष्टो से उसका मूल्य चुकाया था।

उनकी समाधि अवस्था से पुनरावृत्ति उनकी अपनी इच्छा व योग्यता के

धनी माथुर वावू को भी इसी प्रकार के अनुभवो का शिकार होना पडा। उन्होंने रामकृष्ण से उन्हें समाधि अवस्था की प्राप्ति तक पहुँचाने के लिए इच्छा प्रकट की। रामकृष्ण वहुत दिनों तक इनकार करते: रहे, परन्तु अन्त में उन्होंने कहा, 'वहुत अच्छा, दोस्त। ऐसा ही हो।' वाछित समाधि के परिणामस्वरूप माथुर वाबू की व्यापार सम्बन्धी सब वैषयिक बुद्धि एव उत्साह विनष्ट हो गया। यह उनकी अभिलाषा से वहुत आगे था, वे अत्यन्त उद्धिन हो गये और इस दिशा में और आगे न बढना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें समाधि-अवस्था से सर्वदा के लिए मुक्त कर दे। रामकृष्ण मुस्कराये और उन्हें स्वस्थ कर दिया।

कारण नहीं हुई थी। वे कहते थे कि माँ ने शारीरिक कष्ट द्वारा उन्हें उनके कर्तव्य का बोघ कराया था। निर्विकल्प समाघि अवस्था से वे अतिसार के प्रवल आक्रमण द्वारा पुन पीछे लौटने के लिए वाध्य हुए थे। यह अतिसार छः महीने तक उन्हें कष्ट देता रहा।

शारीरिक एव मानसिक दोनो प्रकार के कष्टो ने उन्हें पृथ्वी के साथ सम्बद्ध रखा। उनको जानने वाले एक फकीर ने कहा था कि ब्रह्म के साथ मिलन की इस समाधि से प्रत्यावृत्त होने के कुछ दिनों के अन्दर ही जब रामकृष्ण ने दों माँझियों को परस्पर गुस्से में लड़ते देखा, तो वे अत्यन्त वेदना के साथ चीत्कार करने लगे। उन्होंने समस्त विश्व की वेदना से चाहे वह कैसी ही अपवित्र व प्राणघाती क्यों न हो—अपने-आपको एकाकार कर लिया था, और उससे उनका समस्त हुदय क्षत-विक्षत हो गया था। परन्तु इसके साथ ही वह यह भी जानते थे कि मनुष्य के जितने भी मतभेद व पारस्परिक कलह है, वे भी उस माँ की ही सतान हैं, यह सर्व-शक्तिमान् पार्थक्य परमात्मा का ही प्रकार है और इसलिए उन्हें मगवान् को मनुष्य की अवस्थाओं व सब ख्पों में चाहे वे परस्पर कितने ही विरोधी क्यों न हो, और कैसी ही विरोधी विचारधाराओं से उनका पोपण क्यों न होता हो, प्रेम करना चाहिए। सबसे बढ़कर उन्हें उनके सब मगवानों में प्रेम करके ही मगवान् को प्रेम करना चाहिए।

सक्षेप मे उन्होंने यह अच्छी तरह अनुमव कर लिया कि सभी धर्म भिन्न-भिन्न मार्गों द्वारा उसी परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। इसलिए वह उन सबकी छान-बीन करने के लिए व्यग्र हो उठे, क्योंकि उनके लिए समझने का अर्थ ही अस्तित्व एव कर्म था।

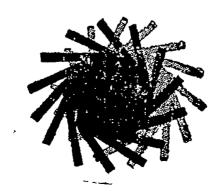

## ५ मनुष्य में प्रत्यावर्तन

सवसे प्रथम मार्ग जिसकी उन्होंने छान-वीन की, वह इस्लाम धर्म था। सन् १८६६ के अन्त मे जब कि वे अभी पूर्णतया स्वस्थ भी न हो पाये थे, उन्होंने उस पर चलना प्रारम्भ कर दिया।

मन्दिर से वे बहुत से मुसलमान मुसाफिरो को आते-जाते देखा करते थे। कारण उदारहृदया, दक्षिणेश्वर की प्रतिष्ठात्री रानी रासमणि ने, जो कि नीच जाति की 'नई रईस' थी, धर्म-परायणतावश अपने मन्दिर के साथ सभी धर्मों व वर्णों के अतिथियों के आश्रय के लिए एक अतिथिशाला का भी निर्माण कराया था। वही पर एक दिन रामकृष्ण ने गोविन्दराय नामक एक गरीव मुसलमान को पूजा व प्रार्थना करते हुए देखा, और उसके भूलुण्ठित शरीर के बाह्य पृष्ठ को ही देखकर उन्होंने जान लिया कि इस मनुष्य ने इस्लाम के द्वारा भगवान् को पा लिया है। उन्होंने गोविन्दराय से दीक्षा देने के लिए कहा, और कुछ दिनों के लिए वह काली का पुरोहित अपने सव देवताओं को एकदम भूल गया। उन्होंने उनकी पूजा करनी छोड दी, उनका विचार तक भी त्याग दिया। वे मन्दिर की सीमा मे वाहर रहने लगे, अल्लाह का नाम जपने लगे, और मूसलमानो की पोशाक घारण कर ली-और कल्पना कीजिए कि कहाँ उस महापातक-पवित्र गोमाता के निषिद्ध गोमास के भक्षण तक के लिए भी उद्यत हो गये ? उनके स्वामी माथुर वाबू यह देखकर भयभीत हो गये और उनसे इस कार्य से विरत रहने के लिए प्रार्थना करने लगे। उन्होंने रामकृष्ण को अपवित्रता व भ्रष्टाचार से वचाने के लिए एक मुसलमान के आदेशानुसार अपने एक ब्राह्मण से गृप्त रूप से मोजन वनवाकर देने की व्यवस्था कर दी। एक मिन्न विचारघारा के प्रति अपने पूर्ण आत्मसमर्पण का परिणाम जैसा कि इस्र मावुक कलाकार की आच्यात्मिक यात्रा मे सदा ही होता आया है, उक्त विचार की प्रत्यक्ष स्थूलरूप में परिणति के रूप मे प्रकट हो गया। उन्हे गम्भीर मुद्रा घारण किये हुए एक शुभ्र श्मश्रुधारी ज्योतिर्मय पुरुष के दर्शन हुए (इस प्रकार समवत उन्हे पैगम्बर दृष्टिगोचर हुए)।

वह रामकृष्ण के निकट आकर उन्हों में विलीन हो गया। रामकृष्ण ने मुसल-मानों के परमात्मा ''सगुण ब्रह्म' का साक्षात्कार किया। वहाँ से वे पुनः निर्गुण ब्रह्म में पहुँच गये। इस प्रकार इस्लाम की नदी ने उन्हें पुनः समुद्र तक पहुँचा दिया।

निर्पेक्ष ब्रह्म में समाधि के तत्काल वाद इस्लाम साधना के इस अनुमव की उनके व्याख्यातागण एक महत्त्वपूर्ण अर्थ में इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि मारत की दो परस्परिवरोधी हिन्दू और मुसलमान सतानों का केवल अर्द्धत व निराकार ब्रह्म के आधार पर ही परस्पर पुर्नीमलन हो सकता है। इसीलिए उनकी स्मृति में रामकृष्ण मिशन ने हिमालय की गहराई में एक उपासना केन्द्र स्थापित किया है, जो कि सब धर्मों के विशाल समन्वय-मन्दिर की आधारिशला है।

सात वर्ष वाद, (स्पण्टता के लिए ही मैंने सब घटनाओं का सग्रह किया है) इसी प्रकार के एक अनुभव द्वारा रामकृष्ण को ईसाई धर्म की भी साक्षात् उप-लिब्ब हो गयी। सन् १८७४ के नवम्बर महीने के लगमग, मिल्लक नाम के, कलकत्ता के एक हिन्दू ने, जिसका कि दक्षिणेश्वर के समीप ही एक बगीचा था, रामकृष्ण को वाइविल पढकर सुनायी । यह पहला ही अवसर था जब कि राम-कृष्ण को ईसा का परिचर्य प्राप्त हुआ था। थोडी ही देर बाद शब्दो ने रक्तमास-मय भरीर का रूप धारण कर लिया। ईसा का जीवन गुप्तरूप से उनमे व्याप्त हो गया। एक दिन जविक वे अपने मित्र, एक घनी हिन्दू के घर मे बैठे हुए थे, उन्होंने दीवार पर टँगा हुआ मेरी व उसके पुत्र का चित्र देखा । चित्र की मूर्तियाँ जीवित हो गवी। और आत्मा के अपरिवर्तनशील नियम के अनुसार जिसकी आशा थी, वही हुआ । वे दृश्य मूर्तियाँ उनके समीप आयी, और इस प्रकार उनके अन्दर प्रविष्ट हो गयी, कि उनकी समस्त सत्ता मे व्याप्त हो गयी। इस वार यह अन्तः प्लावन . पहले इस्लामिक अन्तः प्लावन की अपेक्षा कही अधिक शक्ति-शाली था । इसने समस्त वन्धनों को तोडकर उनकी समस्त आत्मा को आच्छन कर लिया, हिन्दू विचारों को दूर वहा दिया। भयभीत होकर, तरगमालाओं से संघर्ष करते हुए रामकृष्ण ने क्रन्दन किया, "ओ। मौ तुम क्या कर रही हो? मेरी मदद करो !", परन्तु यह व्यर्थ था। ज्वार की लहर जो कुछ भी उसके सम्मुख आया, उसे वहा चुकी थी। हिन्दू की आत्मा परिवर्तित हो चुकी थी। ईसा के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। कई दिनो तक वह ईसाई चिन्तन किरोर ईसा के प्रेम मे ही निमग्न रहे। उनके दिल से मन्दिर मे जाने का विचार निकल गया। इस अवस्था मे एक दिन अपराह्त वेला मे दक्षिणेश्वर के वगीचे मे उन्होंने देखा कि एक आयतलोचन, शान्त मूर्ति, गौराग पुरुष उनकी तरफ चला था रहा है। यद्यपि वे यह न जानते थे कि वह कौन है, तथापि वे अपने अज्ञात अतिथि के जादू के वशीभूत हो गये। वह उनके समीप आया, और रामकृष्ण की आत्मा की गहराई में किसी का सुमयुर कण्ठस्वर सुनाई दिया।

"उस ईसा के दर्शन करो, जिसने विश्व की मुक्ति के लिए अपने हृदय का रक्त दिया है, जिसने मनुष्य के प्रेम के लिए असीमित वेदना को सहन किया है। यही वह श्रेष्ठ योगी है, जो मगवान् के साथ शाश्वत रूप से सयुक्त हैं। यही ईसा हैं, जो प्रेम के अवतार हैं...।"

मानव-पुत्र ने मारत के महर्षि, मां के पुत्र को आलिंगनपाण में वाँघकर अपने में समा लिया। रामकृष्ण मानानिष्ट हो गये। और एक वार फिर ब्रह्म के साथ एकरूप हो गये। धीरे-धीरे वे पुन. पृथ्वी पर लौट आये, परन्तु उस समय से मगवान् के अवतार ईसा के देवत्व में निश्वास करने लगे। परन्तु उनके निकट केवल ईसा ही मगवान् के अवतार न थे। बुद्ध व कृष्ण मी अवतार थे।

यहाँ पर मैं अपने कल्पना-नेत्रों से देख सकता हूँ कि वे कट्टर ईसाई, जो कि अपने एक ही परमात्मा के शरीर की पूजा करते हैं, गरूर के साथ अपनी भवें टेढी करके कहते हैं:—

"परन्तु वह हमारे ईश्वर के सम्बन्ध में क्या जानता था? यह केवल उसका एक स्वप्न था, एक मिथ्या कल्पना थी। उसके लिए यह इतना सुगम इसी लिए हो गया, क्योंकि वह हमारे सिद्धान्त से एकदम अनिमज्ञ था।"

यह सत्य है कि वे बहुत कम जानते थे, परन्तु वे एक मक्त थे, जो प्रेम के द्वारा विश्वास करते थे। वे बुद्धि द्वारा विश्वास करने वाले ज्ञानियों के ज्ञान का अधिकारी होने का दावा कभी नहीं करते थे। परन्तु जब दृढता से धनुप को पकड लिया जाता है, तब क्या दोनों में से प्रत्येक बाण एक ही लक्ष्य का वेध नहीं

१ वे 'अवतार' शब्द का वहुत ही कम प्रयोग करते थे। वे तीर्थं कर (जैन घर्म के सस्यापक) तथा दस सिक्ख गुरु आदि सन्तो के लिए भी अपने हृदय में वडा आदर रखते थे, यद्यपि वे उन्हें अवतार नहीं मानते थे। उनके अपने कमरे में देवताओं के चित्रों के साथ ईसा का चित्र भी विद्यमान था, और वे प्रतिदिन प्रातः व सायकाल उसके सम्मुख धूप जलाया करते थे। बाद में भारतीय ईसाई रामकृष्ण में ईसा का प्रत्यक्ष प्रकाश देखने लगे और उन्हें देखकर मावाविष्ट होने लगे।

करता ? और क्या एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाले व्यक्ति के लिए दोनों पथ परस्पर मिल नहीं जाते ? रामकृष्ण के विद्वान् शिष्य विवेकानन्द ने इनके वारे में कहा था:

"व वाहर से मक्त थे, परन्तु अन्दर मे ज्ञानी थे।" तीव्रता से एक विशेष शिखर पर पहुँचकर उत्कृष्ट प्रेम मे ज्ञान का उदय हो जाता है, और महान् वृद्धि हृदय के कपाट खोल देती है। इसके अलावा ईसाइयों के लिए तो प्रेम की शक्ति को अस्वीकार करना और भी कठिन है। प्रेम के कारण ही गैलिली के गरीव मिछ्यारों की उनके परमात्मा के अन्तरग शिष्यों व उसके चर्च के प्रतिष्ठा-पकों मे गिनती हुई है। और उस अनुतप्त पापी के अतिरिक्त, जिसकी केवल मात्र योग्यता उसके वह प्रेमाश्रु थे, जिससे उसने ईसा के चरणों को घोया था और अपनी केशराणि से उन्हें पोछा था और जिसे महात्मा ईसा ने प्रथम दर्शन दिया था?

और अन्ततः किसी मनुष्य का ज्ञान इस वात पर निर्भर नहीं है, कि उसने कितनी सख्या में पुस्तके पढी हैं। प्राचीन काल की तरह रामकृष्ण के युग में भी भारत में सस्कृति व ज्ञान का प्रसार मुख्यतः मौखिक रूप से ही होता था। और रामकृष्ण ने अपने जीवन में सहस्रो साधु, तीर्थयात्री, पण्डित एव धर्म-सम्बन्धी नाना समस्याओं से सम्बद्ध और धर्मज्ञान के विश्वकोष तथा धार्मिक दर्शन-शास्त्र से सम्बद्ध समस्याओं के समाधान में व्यस्त, सब प्रकार के मनुष्यों से ज्ञान की प्राप्ति की थी—और निरन्तर ध्यान व मनन द्वारा वह और गमीर-

शौर विवेकानन्द कहते हैं, "किन्तु मेरे सम्बन्ध मे इसके सर्वथा विपरीत है। मारत के एक अन्य महान् धार्मिक विचारक, केशवचन्द्र सेन जो कि अपने समसामयिक विद्वानों में योरोपीय विचारों के प्रमाव से सबसे अधिक प्रमावित हुए थे, इतने विनयशील थे कि वह उस भक्त के चरणों में जिसके हृदय की अन्तद्रिष्ट ने उसके अन्दर रहने वाली आत्मा को आलोकित कर दिया था, मित्तपूर्वक बैठते थे।

२. मेरी मैगडैनल । ईसा की जीवनी मे कई 'मेरियो' का वर्णन है। इसलिए उनसे इसे पृथक् करने के लिए उसके निवास-स्थान व जन्म-स्थान के अनु-सार मेरी मैगडैनल सज्ञा दी गयी है।

रामकृष्ण संस्कृत समझ लेते थे, यद्यपि वोल न सकते थे। वे कहा करते थे कि ''मेरे वाल्यकाल मे एक पडोसी के मकान मे साधु जो कुछ पढा करते थे, मैं वह सब समझ जाता था। यद्यपि यह ठीक है कि पृथक्-पृथक् शब्दो का

तर हो गया था । "एक दिन उनके एक शिष्य ने उनके ज्ञान से विस्मित होकर उनसे प्रश्न किया: 'आपने यह इतना ज्ञान किस तरह प्राप्त कर लिया है ?' रामकृष्ण ने उत्तर दिया: 'मैंने पढा नहीं है, केवल विज्ञानियों के मुख से सुना है। उनके ज्ञान की ही माला गूँथकर मैंने अपने गले में डाल ली है, और उसे अर्घ्य के रूप में माँ के चरणों में समर्पित कर दिया है।"

वे अपने शिष्यों को कह सकते थे:

"मैंने हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी घर्मों का अनुशीलन किया है, हिन्दू-धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों के भिन्न-भिन्न पथों का भी अनुसरण किया है .. मैंने देखा है कि उसी एक भगवान की तरफ ही सबके कदम वढ रहे हैं, यद्यपि उनके पथ मिन्न-मिन्न हैं। तुम्हे भी एक वार प्रत्येक विश्वास की परीक्षा तथा भिन्न-भिन्न पथो पर पर्यटन करना चाहिए। भैं जिघर भी दृष्टि डालता हुँ जघर ही हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्म, वैष्णव व अन्य सभी सम्प्रदायवादियो को धर्म के नाम पर परस्पर लडते हुए देखता हूँ। परन्तु वे कमी इस वात पर विचार नहीं करते कि जिसे हम कृष्ण के नाम से पुकारते हैं, वहीं शिव है, वहीं आदा शक्ति है, वही ईसा है, वही अल्लाह है, सब उसी के नाम हैं-एक ही राम के सहस्रो नाम हैं। एक तालाव के अनेक घाट हैं। एक घाट पर हिन्दू अपने कलसो मे पानी भरते हैं और उसे 'जल' कहते हैं, और दूसरे घाट पर मुसलमान अपनी मश्को मे पानी भरते हैं और उसे 'पानी' नाम देते हैं, तीसरे घाट पर ईसाई लोग जल लेते हैं और वे उसे 'वाटर' की सज्जा देते हैं। क्या हम कमी यह कल्पना कर सकते हैं कि यह वारि 'जल' नही है, अपित्र केवल 'पानी' अथवा 'वाटर' ही है ? कितनी हास्यास्पद बात है । मिन्न नामो के आवरण के नीचे एक ही वस्तु है, और प्रत्येक उसी वस्तु की खोज कर रहा है, जलवायु, स्वभाव तथा नाम ही भिन्न हैं, अन्यथा और कोई भेद नही है। र प्रत्येक मनुष्य को अपने मार्ग पर चलने दो । यदि उसके अन्दर हार्दिक माव से मगवान् को जानने की उत्कट लालसा है, तो उसे शान्तिपूर्वक चलने दो। वह अवश्य ही उसे पा लेगा।"

अर्थ मेरी समझ मे न आता था। यदि कोई पण्डित सस्कृत मे वार्तालाप करते थे तो में उनके भाव को समझ लेता था—परन्तु में स्वय सस्कृत मे न बोल सकता था।"

१. रामकृष्ण कथामृत २, १७।

२. इस ग्रन्थ का द्वितीय माग, पृष्ठ २४८।

सन् १८६७ के बाद रामकृष्ण के आन्तरिक ज्ञान-भण्डार में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, परन्तु जो अमूल्य रत्न उन्होंने सगृहीत किये थे, उनका उपयोग करना उन्होंने सीख लिया। दिव्य दर्शन द्वारा जो कुछ उन्होंने देखा था, उसे वाह्य जगत् के सम्पर्क में लाये, और अपनी आत्मिक विजयों को अन्य मानवीय अनुभवों की सफलताओं के सन्मुख लाकर उन्होंने जो अद्वितीय पुरस्कार उन्हें मिला था, उसके मूल्य को और अच्छी तरह समझ लिया। इन्हों वर्षों में उन्हें अपने वास्तविक मिशन व कर्तव्य कर्म का बोध हुआ।

असीसी के दिख, क्षुद्र मनुष्य के साथ रामकृष्ण का नैतिक व दैहिक अनेक प्रकार का साहश्य दृष्टिगोचर होता है। वह भी प्रत्येक प्राणी के साथ मुकोमल भ्रातृमाव का अनुभव करते थे और स्नेह एव सहानुभूति की रसधारा से इस प्रकार पुष्ट हुए थे कि वे दूसरों को अपने आनन्द का अश दिये विना सन्तुष्ट न हो सकते थे। गभीरतम समाधि के प्रवेशद्वार पर जब माँ उन्हें अपनी तरफ आकृष्ट कर रही थी, उन्होंने माँ से प्रार्थना की:

"थो । माँ मुझे मनुष्यो के ससर्ग मे रहने दो । मुझे एक शुष्क तपस्वी मत वनाओ !"

बौर माँ ने उन्हें महासमुद्र के गर्म से जीवन के तट पर वापस फेकते हुए उत्तर दिया (जो कि अर्व-चेतनावस्था मे उन्होंने सुना)।

"मानव-प्रेम के लिए आपेक्षिक चैतन्य के द्वार पर खड़े रहो।" श्रीर इस प्रकार वह मानव-ससार में वापस आ गये और उनका पहला अनुभव मानवता के उप्ण व सहज स्रोत में स्नान था। सन् १८६७ के मई मास में, जब कि वह

१ उनके ईसाई धर्म सम्बन्धी अनुभव के अतिरिक्त, जिसका कि मैंने इससे पूर्व-पृष्ठों में उसके उपयुक्त स्थान पर वर्णन किया है, यद्यपि यह अनुभव वास्तव में सन् १८७४ में हुआ था।

२. इस समय के बाद से रामकृष्ण ने समाधिस्य होने के सब प्रलोमनो से अपने-आपको मुक्त रखने की चेण्टा की और उसके खतरों से बचते रहे। अनेक विपज्जनक मावावेश के अवसरों से वे अपनी रक्षा करते रहे—यथा, सन् १८६८ में गया दर्शन से उन्होंने इसीलिए इनकार कर दिया, क्योंकि उसके साथ अनेक प्राचीन स्मृतियाँ सम्बद्ध थी, और वे जानते थे कि उसके दर्शन करने पर वे अपनी आत्मा को पुनः साधारण जीवन के क्षेत्र में न ला सकेंगे। उन्हें अपनी अन्तरात्मा से यह आदेश प्राप्त हुआ था कि वे दूसरों की सहा-यता के लिए प्रतिदिन की वस्तुओं के जीवन में ही वास करे।

अपने ऊपर वीते सकट के कारण अभी अत्यन्त दुर्वल थे, वे आठ वर्ष बाद फिर अपनी जन्मभूमि कामारपुकुर में छ या सात महीने के लिये विश्वाम करने के लिये चले गये। अपने छोटे से गदाधर को देखकर, जिसकी विचित्र ख्याति उन तक पहुँच चुकी थी और जिसके कारण वे उसके दर्शन के लिये व्यग्न हो उठे थे, अत्यन्त प्रफुल्लित सीधे-सादे ग्रामवासियों की सहृदयता के बीच रामकृष्ण एक वाल-मुलम आनन्द का अनुभव करने लगे। और यह सीधे-सादे किसान अपनी स्वामाविक सरलता के कारण ही शहर के पण्डितों व मन्दिरों के भक्तों की अपेक्षा उनके विश्वासों की गहराई के अधिक निकट थे।

इस ग्रामवास के अवसर पर ही उन्हें अपनी किशोरी स्त्री को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। शारदा देवी की आयु उस समय केवल चौदह वर्ष थी। वह अपने माता-पिता के पास रहती थी, परन्तु अपने पित के आगमन का समाचार सुनकर वह कामारपुकुर आ गयी। इस पिवत्रहृदया किशोरी पत्नी का आच्यात्मिक विकास उसकी आयु की तुलना में कही अधिक था, और उसने तत्काल अपने पित के सिशन एवं उनके जीवन में जो विश्रद्ध प्रेम तथा कोमल

भैरवी ब्राह्मणी मी उनके साथ गयी, परन्तु यात्राकाल के अनुभव भैरवी ब्राह्मणी के लिए गौरवास्पद नहीं है। इस प्रसिद्ध ब्राह्मणी का चरित्र उसकी वुद्धि के अनुकूल न था, और उसकी घ्यान-साधना उसे मानवीय दुर्बलताओ से ऊपर न उठा सकी थी। रामकृष्ण को दीक्षा देकर उन्हे अपने ज्ञान का प्रकाश देकर वह उन पर अपने एकाविकार का दावा करती थी। वह राम-कृष्ण के ऊपर तोतापुरी की प्रधानता से पहले ही पर्याप्त यातना मोग चुकी थी, और वह नही चाहती थी कि रामकृष्ण अपने जन्मस्थान मे जाकर फिर अपने उन पुराने साथियों के एकाधिकार में चले जाये, जिनके सम्मुख वह एक अपरिचित के अतिरिक्त और कुछ न थी। इसके अतिरिक्त, रामकृष्ण की पत्नी यद्यपि अत्यन्त विनम्र व स्नेहशील थी, तथापि उसकी उपस्थिति से मैरवी को अत्यन्त कष्ट हुआ, और वह अपने इस भाव को गुप्त भी न रख सकी । फलस्वरूप कुछ कष्टदायक घटनाओं के बाद, जिनसे कि उसके सम्बन्वे अधिक मधुर न हो सके, उसने अपनी दुर्वलता का अनुभव किया। तव उसने रामकृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा-याचना की और हमेणा के लिए उनसे विदा ले ली। वनारस मे उसकी रामकृष्ण के साथ फिर अन्तिम मेट हुई, जहाँ कि वह अपना शेप जीवन सत्य की खोज मे व्यतीत करने के लिये चलो गयी थी। कुछ दिन वाद उसका वही देहान्त हो गया।

स्वार्थशून्यता का भाग उसे अदा करना है, इसे खूव अच्छी तरह समझ लिया। वह उन्हें अपना पथप्रदर्शक जानकर तन-मन से उनकी सेवा मे लग गयी।

शारदामणि के स्वार्थ को विल देने के कारण, रामकृष्ण को काफी निन्दित एव कठोर शब्दों में लाछित होना पढ़ा है। परन्तु शारदामणि ने अपने व्यवहार में इसका लेशमात्र भी कभी इगित नहीं किया। उसके समस्त जीवन में जो व्यक्ति भी उसके सम्पर्क में आये, उन सबको उसने समान भाव से मौम्य एव प्रणान्त किरणमाला के आलोक से आलोकित किया। इसके अतिरिक्त एक और भी तथ्य है, जिसे कि विवेकानन्द के सिवाय अन्य किसी ने प्रकट नहीं किया है। रामकृष्ण अपने दायित्व को खूव समझते थे, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि यदि वह कहे तो वह अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु—अपने मिणन (आदर्श) को भी उसके लिए त्याग कर सकते हैं।

उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था: 'मैंने प्रत्येक स्त्री को माना की दृष्टि से देखना सीखा। यही माव मैं तुम्हारे प्रति भी रख सकता हूँ। परन्तु यदि तुम अपने साथ विवाहित होने के कारण मुझे संसार (माया के ससार) मे खीचना चाहती हो तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हूँ।'र

भारतीय आध्यात्मिकता के इतिहास में यह एक नवीन घटना है। हिन्दू प्रया के अनुसार वार्मिक जीवन मनुष्य को उसके अन्य कर्तव्यों से स्वतः ही मुक्त कर देता है। परन्तु रामकृष्ण के अन्दर मानवता की भावना अति प्रवल थी, इसिलए वे यह अनुभव करते ये कि उनकी पत्नी का भी उन पर अधिकार है। परन्तु दूसरी तरफ शारदामणि भी इतनी उदार थी कि वह अपने पित के मिशन के लिए अपने अधिकारों को सहर्प त्यागने व उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये उद्यत थी। परन्तु विवेकानन्द स्पष्ट रूप से लिखे। हैं कि रामकृष्ण को 'अपनी पत्नी की अनुमित' से ही अपनी पसद का जीवन व्यतीत करने की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। उसकी सरलता एव आत्मत्याग से मुग्ध होकर, रामकृष्ण उसके साथ ज्येष्ठ भाना की तरह व्यवहार करते थे। जितने महीने वे एक साथ रहे, रामकृष्ण उसे एक कर्मपरायण पत्नी व निपुण प्रवन्यक वनाने से लिए धैर्य-

१ विशेषतः इस सम्बन्ध मे कुछ ब्रह्मसमाजी उल्लेखनीय हैं। वे रामकृष्ण के प्रभाव को केशवचन्द्र से अधिक वडा हुआ देखकर उनसे विरक्त हो गये थे—और रामकृष्ण की व्यापक लोकप्रियता को सहन न कर पाते थे।

२ विवेकानन्द—'मेरे प्रभु' पुस्तक से । विवेकानन्द की सम्पूर्ण ग्रन्थाविल का चतुर्थ खण्ड, सप्तम संस्करण, १६५५ का पृष्ठ १७३।

पूर्वक शिक्षा देते रहे। उनके अन्दर साधारण व्यवहार-वृद्धि इतनी अधिक मात्रा मे थी, कि उनकी रहस्यवादी प्रकृति के साथ उसका कैसे मेल वैठता था, यह देखकर आश्चर्य होता है। ग्राम्य वालक ने एक ऐसे स्कूल मे शिक्षा प्राप्त की थी, कि गृहस्य व ग्राम्य जीवन के प्रत्येक भेद से वे सुपरिचित थे। रामकृष्ण के जानकार लोग उनके घर की सुव्यवस्था व स्वच्छता को देखकर प्रायः कहा करते थे कि इस सम्बन्ध मे यह दरिद्र, क्षुद्र व ईश्वर-परायण व्यक्ति अपने शिक्षित एव बनी शिष्यों को शिक्षा दे सकता है।

सन् १८६७ के अन्त मे वे दक्षिणेश्वर वापस आ गये, और आगामी वर्ष में उन्होंने मन्दिर के स्वामी व अपने सरक्षक माथुर वावू के साथ कई तीर्य-यात्राएँ की । सन् १८६८ के प्रारम्म के महीनों में उन्होंने शिव की नगरी काशी-धाम, गगा और यमुना के सगम पर अवस्थित प्रयागतीर्थ, एव पौराणिक कथाओं तथा परम सगीत के आदिस्थल और कृष्ण की प्रेमलीला के निकेतन वृन्दावनधाम की यात्रा की । उनके मावावेश व उन्माद की सहज ही में कल्पना की जा सकती है । जब उन्होंने काशीधाम के निकट गगा को पार किया, तो उन्हें वह 'परमात्मा की नगरी' पत्थरों से निमित नहीं प्रतीत हुई, अपितु एक स्वर्गीय यख्सलम की तरह 'आव्यात्मिकता के एक धनीभूत स्तूप' के खप में दिखायी देने लगी । काशी के धमशान घाटो में उन्होंने धत्रल देह एवं पिगल जटा-जूटधारी शिवमूर्ति, और चिताश्रेणी के ऊपर आनत एव मृत पुरुषों को मोक्षदान करती हुई काली माँ के दर्शन किये । गोधूलि के समय जमुना के तट पर ग्वाल बालकों को अपनी गंउओं के साथ वापस आते हुए देखकर वह भाव-विमुग्च हो गये और व्याकुल होकर चीत्कार करने लगे ' 'कृष्ण । कृष्ण कहाँ है ?'

इस तीर्थ-यात्रा के समय यदि रामकृष्ण ने भगवान् का साक्षात्कार न भी किया हो, तो भी उन्होंने किसी एक ऐसी वस्तु के दर्शन अवश्य किए थे, जो कि हम पिक्मवासियों के लिए एक उत्कृष्टतर महत्त्व तथा गम्भीरतर अर्थ रखती है। उन्होंने मानवीय दुःख-यन्त्रणा का साक्षात्कार किया था। अब तक वे अपने मन्दिर के स्वर्णिम पिजरे में समाधि-तन्द्रा में विभोर रहते थे, जहाँ काली ने अपने केशपाण से विश्ववेदना को उनके नेत्रों से ढका हुआ था। रामकृष्ण जब अपने घनी साथी के साथ देवघर पहुँचे, वहाँ उन्होंने नग्न, जीर्ण-शीर्ण, व क्षुधापीढित साथालों को देखा, जो कि मयानक दुर्भिक्ष के नग्न शिकार वने हुए थे। उन्होंने माथुर वावू से उन लोगों के माजन का प्रवन्य करने के लिए कहा। माथुर वावू ने आपित्त प्रकट करते हुए उत्तर दिया कि वे इतने घनी नहीं हैं कि सारी दुनिया को मोजन दे सके। यह सुनकर रामकृष्ण उन भूखे लोगों के बीच में बैठकर रोने

लगे और कहने लगे कि वे वहाँ से न हिलेंगे और उनके कप्टों में हिस्सा लेगे। अन्त में क्रोसस को हार माननी पड़ी और अपने गरीब पुरोहित की इच्छा पूरी करनी पड़ी।

सन् १८७० मे माथुर वावू ने लगान वसूली के समय, रामकृष्ण को अपने साथ अपनी एक जमीदारी में ले जाकर फिर गलती की। दो वर्ष से लगातार सूखा पड़ने के कारण, फसल नहीं हुई थीं, और किसान वड़े कष्ट से अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। रामकृष्ण ने माथुर वावू से, किसानों का लगान माफ करने, उन्हें सहायता देने और उन्हें एक मोज देने की सिफारिश की। माथुर वावू ने प्रतिवाद किया, परन्तु रामकृष्ण टलनेवाले न थे।

उन्होंने बनी जमीदार से कहा, "तुम केवल माँ की जागीर के प्रवन्यक हो। वे माँ के आसामी हैं। तुम्हे माँ का पैसा खर्च करना चाहिए। जब उसके आसामी कष्ट भोग रहे हैं, तुम उनकी सहायता से कैसे इनकार कर सकते हो। तुम्हे सहायता करनी ही होगी।"

माथूर वायू को स्वीकार करना पडा।

यह सब बाते भूलने लायक नहीं हैं। रामकृष्ण मठ एव मिणन के वर्तमान जन्यक्ष व ठाकुर के सर्वप्रथम शिष्यों व सन्देगवाहकों में से अन्यतम स्वामी शिवा-नन्द ने, अपनी आँखों देखी घटना का वर्णन इस प्रकार दिया है:

एक दिन दक्षिणेश्वर मे रामकृष्ण ने मावाविष्ट अवस्था मे कहा
''जीव ही शिव है (सव जीवित प्राणी भगवान ही)। र उन पर दया-प्रदर्शन

<sup>&</sup>quot;जीव ही शिव है (सव जीवित प्राणी भगवान् हैं)। उन पर दया-प्रदर्शन

१ क्रोसस ईसा से ५६० वर्ष पूर्व लिखिया का राजा था। उसने दार्शनिक सलन से अपने मिविष्य के सम्बन्ध में प्रश्न किया। सलन ने कहा कि उसके मिविष्य के बारे में वह कुछ नहीं कह सकता। इस पर क्रोसस यत्यन्त कृषित हो गया। इसके वाद फारस के राजा साइरास ने उसे अपना वन्दी बना लिया और क्रोसस को मृत्युदड दिया गया। जलती हुई चिता में उसे जलाकर मार देने की आजा हुई। चिता में लेट जाने पर क्रोसस को सलन का कथन याद हो आया, उसने सलन का नाम उच्चारण किया। वन्दों के मुख से सलन का नाम मुनकर साइरास ने क्रोमस को मुक्त कर दिया। साइरास सलन का मक्त था। —अनुवादक

२ एक और अवसर पर उन्होंने कहा था: "भगवान् सव मनुष्यों में हैं, परन्तु सव मनुष्य भगवान् में नहीं हैं। यही कारण हैं जिससे कि वे कष्ट भोगते हैं।" (Shri Ramkrishna's teachings, १, २६७)

का दुःसाहस कीन कर सकता है ? दया नहीं, परन्तु सेवा, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है ।''

विवेकानन्द भी उस समय उपस्थित थे। उन्होंने यह अर्थपूर्ण शब्द सुनकर शिवानन्द से कहा:

आज मैंने एक महान् सत्य को सुना है। मैं इस जीवित सत्य की सारे ससार मे घोषणा करूँगा।"

और स्वामी शिवानन्द ने कहा:

"यदि कोई यह प्रश्न पूछता है कि रामकृष्ण मिशन ने जो असल्य सेवाकार्य किये हैं, उनका आरम्भ कव और कहाँ से हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर इसी मे छिपा है।"

इस समय के लगभग ही रामकृष्ण के कुछ वन्धु-वान्ववों की मृत्यु ने उनके ऊपर वेदना के एक निष्टुर परन्तु स्नेहमय हाथ की छाप डाल दी। भगवत्-प्रेम में निमन्न रामकृष्ण, यद्यपि मृत्यु को केवल अनन्त आनन्द में पुन. प्रत्यावर्तन समझते थे, तथापि अपने तरुण भतीजे व सहचर की मृत्यु के अवसर पर वे अपने-आपको प्रसन्न रखने के लिए हँसने की चेष्टा और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। परन्तु उसकी मृत्यु के अगले ही दिन उन्होंने एक मयकार वेदना का अनुभव किया। उनका हृदय विदीर्ण हो गया, और यहाँ तक अवस्था हो गयी कि उन्हें श्वास लेने में भी कठिनाई प्रतीत होने लगी और वे सोचने लगे.

"ओ । ईश्वर । ओ ईश्वर ! यदि मेरी यह हालत है, तो जिन्होंने अपने प्रियतम व सतानों को खो दिया है, उनकी क्या हालत होगी ?"

१ रामकृष्ण ने स्वय अति विनीत माव से सेवा का दृष्टान्त उपस्थित किया था। उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी, एक अस्पृथ्य परिया के घर जाकर उससे घर साफ करने की अनुमित माँगी। घर्मभीरु हिन्दुओं की दृष्टि में यह एक अत्यन्त गाँहत कर्म था, और इससे उसके व उसके अतिथि दोनों के ही महान् विपत्ति में पढ जाने की आशका थी, इस मय से उस अस्पृथ्य व्यक्ति ने उन्हें ऐमा करने की अनुमित नहीं दी। रात्रि के समय जब सव व्यक्ति सो गये, तव रामकृष्ण उसके घर पहुँचे और अपने केशों में उसके घर को बुहार कर साफ कर दिया और प्रार्थना करने लगे ''ओं। माँ। मुझे अस्पृथ्यों का मेवक वना दो।'' (विवेकानन्द—'मेरे प्रमुं))

२ उस समय उन्होंने दिव्य दृष्टि से एक नगी तलवार देखी थी।

और माँ ने शोक-सतप्त प्राणियों को विश्वास का प्रलेप प्रदान करने के लिये रामकृष्ण को शक्ति व कर्तव्य का दान दिया।

स्वामी शिवानन्द ने मुझे लिखा था, "जिन्होंने अपनी आंखों से इस वात को नहीं देखा है कि ससार से सर्वया अनासक्त यह व्यक्ति किस हद तक सासारिक नर-नारियों के कण्टों को सुनने में दिन-रात व्यस्त रहता था और उनके वोझ को हलका करने की सत्त चेण्टा करता था, वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने इसके असंख्य उदाहरण देखे हैं, और अब भी कुछ ऐसे गृहस्य जीवित होंगे, जोकि मनुष्य-जाति के प्रति उनकी स्नेहाई करणा एव उसके कण्टों को दूर करने के लिए उनके द्वारा किये गए मगीर्य प्रयत्नों के लिए उन्हें नित्य आगीर्वाद देने हैं। सन् १८५३ की घटना है कि मणि मल्लिक नामक एक प्रसिद्ध घनो वृद्ध व्यक्ति का लडका मर गया और वह मग्न-हृदय होकर रामकृष्ण की शरण में आया। रामकृष्ण ने उसकी वेदना को इतनी गहराई में अनुभव किया कि ऐसा प्रतीत होता था कि वे स्वय ही मृत सतान के पिता हैं, और उनकी पीढ़ा मिल्लिक को भी मात कर गई। कुछ समय इसी तरह गुजर गया। अचानक ही रामकृष्ण एक भजन गाने लगे।"

परन्तु यह कोई शोकगीत या शव-सत्कार का मजन न था। यह एक वीरता का गान था, आत्मा के मृत्यु के साथ वीरतापूर्ण सग्राम का गीत था।

"ओ मनुष्य। युद्ध के लिए सन्तद्ध हो जा, रणसज्जा से सज्जित होकर मृत्यु तेरे घर पर चढाई कर रही है। विश्वास के रथ में वैठ जाओ, ज्ञान का तूणीर घारण कर और णिक्तणाली प्रेम के घनुष को खीचकर माँ के नाम के दिव्य वाणों की वर्षा करो।"

और शिवानन्द ने उपसहार में कहा, "इस प्रकार उस पिता का कव्ट किस प्रकार शान्त हो गया, यह मैं अब भी भूला नहीं हूँ। यह गान मुन कर उसका साहस फिरलीट आया, वेदना दूर हो गई, और उसे पुन शांति प्राप्त हो गई।"

१ मैंने इस गान का यह अग 'रामकृष्ण कथामृत' से दिया है। यह अपने प्रकार की एक ही घटना न थी। रामकृष्ण ने अनेक शोकाकुल हृदयों को अपने अनेक मजनो द्वारा शांति प्रदान की है। परन्तु यह वीरतापूर्ण सन्देण सबमें एक-सा रहा है।

<sup>&#</sup>x27;Lise of Shri Ramkrishna' (पृष्ठ ६५२-६५३) मे यह वर्णन कुछ भिन्न प्रकार से हैं। रामकृष्ण ने मग्न-हृदय पिता की व्यथा-मरी कथा सुनी,

यह घटना वर्णन करते हुए मुझे वियोवन की कथा याद आ जाती है। वे भी एक मृतपुत्रा जननी को सान्त्वना देने के लिए, विना एक भी शब्द कहे, पिआनो पर आकर बैठ गए थे और अपने गान से उसे सान्त्वना दी थी।

इस स्नेह-ममतामय एव दु.ख यत्रणाकुल जीवित मानवता के साथ उनके विव्य सम्बन्ध की अभिव्यक्ति एक भावावेगमय परन्तु सर्वथा पवित्र एव धार्मिक प्रतीक में भी होती थी। जब सन् १८७२ में उनकी पत्नी पहली वार विक्षणेष्वर आई, तो रामकृष्ण की धार्मिक श्रद्धा से युक्त करुणा ने, जो कि सब प्रकार के ऐन्द्रियक विकार व कामना से सर्वथा मुक्त थी, उसके अवगुण्ठन के नीचे एक देवीभूति का साक्षात्कार किया। सबके सम्मुख उन्होंने इसकी घोषणा की। मई महीने की एक रात में, जब पूजा की सब सामग्री तैयार हो गई, उन्होंने शारदा-देवी को काली के आसन पर वैठा दिया, और पुरोहित के रूप में शोडषी पूजा के अनुष्ठान के द्वारा नारीत्व की अर्चना की। उस समय दोनो ही एक अर्घ-चेतन व अतिचेतन समाधि-अवस्था में लीन थे। और जव रामकृष्ण की समाधि

घनगोपाल मुखर्जी ने भी अपनी स्वाभाविक निपुणता के साथ इस घटना का जिस प्रकार स्वामी शिवानन्द ने वर्णन किया है, वैसा ही वर्णन किया है। परन्तु उन्होंने अपनी आँखों से यह घटना नहीं देखी थी। किन्तु शिवा-नन्द एव 'रामकृष्ण कथामृत' के रचियता ने स्वय इसे देखा था।

पर कुछ उत्तर नहीं दिया और अर्ध-चेतनावस्था में निमग्न हो गए। अचा-नक ही उनका मुखमण्डल उद्मासित हो गया और वे तीच्र माव-भिगमा के साथ युद्ध-गान गाने लगे। इसके उपरान्त वे पुन साधारण अवस्था में आ गए और उस दु खी पिता को स्नेहपूर्ण कथा द्वारा सान्त्वना दी।

१ शारदामणि, मार्च १८७२ से नवम्बर १८७३ तक, अप्रैल १८७४ से सित-म्बर १८७५ तक और फिर १८८२ मे, एव अन्तिम वार सन् १८८४ मे आकर रामकृष्ण की मृत्युपर्यन्त दक्षिणेश्वर मे उनके साथ रही। पहली बार जव वह अपने स्वामी के निकट आई, उस समय उसका स्वास्थ्य वहुत खराब था, पर उसने वही वीरतापूर्वक मार्ग की कठिनाइयो का सामना करते हुए अत्यन्त धैर्य व परिश्रम के साथ वह यात्रा समाप्त की थी। राम-कृष्ण के जीवन मे यह एक अत्यन्त हुदयस्पर्शी घटना थी। उसका प्रथम वार २० महीने का वास, तथा दोनो रहस्यवादी साघको का सर्वथा पित्रत्र एव मावावेगमय समान जीवन यह मी एक कम असाधारण वस्तु नहीं है।

भग हुई तो उन्होंने अपनी सहचरी को 'माँ' शब्द से सम्वोधित किया। उनकी हिष्ट मे वह निष्कलक मानवता के जीवित प्रतीक की साक्षात् मूर्ति थी।

उनकी परमात्मा सम्बन्धी घारणा क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। प्रारम में परमात्मा के सम्बन्ध में उनका यह विचार था कि वह एक सर्वव्यापी सत्ता है, जिसमें प्रत्येक वस्तु उसी प्रकार लीन हो जाती है, जिस प्रकार एक सूर्य प्रत्येक वस्तु को अपने अन्दर घुला-मिलाकर एक कर लेता है, परन्तु अन्त में उनका यह विचार उस उज्ज अनुभूति के रूप में परिणत हो गया कि सभी पदार्थ पर-मात्मा हैं। वे सभी छोटे-छोटे सूर्यों के समान हैं, जिनमें कि वह (परमात्मा) व्याप्त व क्रियाशील है। यह ठीक है कि दोनों में एक ही विचार है, परन्तु दूसरी घारणा पहली को इस प्रकार विपर्यस्त कर देती है कि न केवल उज्जतम से निम्नतम की ओर, अपितु निम्नतम से उज्वतम की ओर, भी एक दोनों तरफ जाने वाली प्रखला है, जो कि अविच्छिन्न रूप से एक परमसत्ता के साथ सब जीवों को सयुक्त करती है। इस प्रकार मनुष्य पवित्र हो जाता है।

अपनी मृत्यु से दो वर्ष पूर्व सन् १८८४ के अप्रैल मे उन्होंने कहा था :

"में अब अपने अन्दर घटित होनेवाले परिवर्तन को अनुभव करने लगा हूँ। वहुत दिन हुए जब वैष्णवचरण ने मुझे कहा था कि जब मैं मनुष्य के अन्दर पर-मात्मा को देखने लगूँगा तभी मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ कि रूपो को अनेकता के बीच में वही गित कर रहा है—कभी एक धर्मात्मा के रूप में, कभी दम्भी के रूप में और कभी पातकी के रूप में भी वहीं प्रकट होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, 'नारायण ही धर्मात्मा पुरुप में है, नारायण ही दम्भी में है, और नारायण ही पातकी व उच्छुह्वल मनुष्य में भी है।'

पाठकगण जिससे कहानी के सूत्र को छोडकर मार्गभ्रष्ट न हो जायें और वे

रामकृष्ण का नारी-पूजा-धर्म केवल अपनी निष्कलक पत्नी तक ही सीमित नहीं था। वे अत्यन्त पितत वेश्याओं तक में भी मातृत्व के दर्शन करते थे। विवेकानन्द ने कहा था, "मैंने इस व्यक्ति को स्वय ऐसी स्त्रियों के सामने खडे हुए, उनके पैरो पर झुककर प्रणाम करते हुए और अश्रु-प्लावित नेत्रों के साथ यह कहते हुए देखा है कि "माँ, तुम एक रूप में पथ में खडी हो, और दूसरे रूप में विष्व की जननी हो। माँ, भैं नुम्हे प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हे प्रणाम करता हूँ।" (my master)

१ इस घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी समीपवर्ती विष्णु के मन्दिर के
पुजारी थे।

पहले से ही यह जान सके कि अपने अनेक मोडो व घुमावो के बावजूद, यह नदी, जो कि कभी अपने-आपको अत्यन्त छोटी-छोटी धाराओ मे विभक्त करती हुई प्रतीत होती है, और फिर अपने मुख्य मार्ग पर लौटती हुई दिखाई देने लगती है, हमे कहाँ ले जा रही है, मैंने एक बार फिर उनके जीवन की बाद की कहानी का पूर्व निर्देश कर दिया है।

सन् १८७४ के करीब से मैं पुन अपनी कहानी प्रारम्भ करता हूँ, जबिक उन्होंने अपनी धार्मिक अनुभूति का चक्र पूर्ण कर लिया था, और जब उनके अपने कथनानुसार ही उन्होंने ज्ञानबृक्ष के तीन सुन्दर फल करुणा, भक्ति और त्याग भे को प्राप्त कर लिया था।

इसी समय मे बगाल के अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ उनकी मुलाकात के परिणामस्वरूप उन्हें उनके ज्ञान की अपूर्णता एव मारतीय आत्मा की उस विराट् भूखी शून्यता का, जो कि उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, पता लगा । अपने ज्ञान की वृद्धि के सभी उपलभ्य साधनों का प्रयोग करने में, धार्मिक व विद्वान्, गरीव व अमीर, इघर-उघर घूमने वाले तीर्थयात्री, या विज्ञान और समाज के स्तम्मरूप सभी प्रकार के व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने कभी सकोच नहीं किया । वैयक्तिक अहकार उन्हें छू तक न सका था, विल्व उनका यह विचार था कि 'सत्य के प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता' ने कोई न कोई ऐसा विशेष प्रकाश प्राप्त किया है, जो कि उन्हें प्राप्त नहीं है, और इसलिए वे उनकी जूठन की उञ्छवृत्ति करने के लिए सर्वदा तत्पर रहते थे। और इसीलिए वह विना इस वात का विचार किये कि वे उसका किस प्रकार स्वागत करेंगे, जहाँ भी उन्हें उनका पता लगता था, उनके पास चले जाते थे।

१. करुणा, मिक्त और त्याग यह ज्ञान के तीन महाफल हैं। (सुप्रसिद्ध पडित विद्यासागर के साथ रामकृष्ण का साक्षात्कार, ५ अगस्त १८८२) Life of Ramkrishna, पृष्ठ ५२६।

२ में पहले भी निर्देश कर चुका हूँ कि उन्हें अपने मन्दिर में प्रत्येक प्रकार के भगवद्-विश्वासियों एव विभिन्न सम्प्रदायानुयायियों के साथ वार्तालाप करने का दैनिक मुयोग प्राप्त था। जिस दिन भैरवी ब्राह्मणी ने यह घोपणा की थीं कि रामकृष्ण ने भगवान् का साक्षात्कार कर लिया है और वे ईश्वर के अवतार हैं, उस दिन से दूर-दूर से सब प्रकार के लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। इस प्रकार सन् १८६८ से १८७१ के मध्यकाल में उन्होंने प्रसिद्ध

यहाँ पर, गत साठ वर्ष से मारत की आत्मा मे जो एक महान् जागृतिआन्दोलन चल रहा था, उसका एक सिक्षप्त विवरण योरोपीय पाठकों की जानकारी के लिए देना आवश्यक है। यद्यपि इस वर्ष (सन् १६२६) उनमें से एक
सस्या, अर्थात् ब्रह्मसमाज की स्थापना का शताब्दि समारोह मनाया जा रहा है,
तथापि इस महाजागरण के सम्बन्ध में कुछ विशेष मुनाई नहीं देता। ब्रह्मसमाज
के प्रतिष्ठाता की यादगार के इस महान् अवसर पर भारतवासियों के साथ समस्त
मानव-जाति को ही इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। क्योंकि सब कठिनाइयो
व वाधाओं के वावजूद उसने ही सर्वप्रथम प्राच्य और प्रतीच्य, युक्ति और
विश्वास के बीच समानता के आधार पर सहयोग प्रारम्भ करने की इच्छा और
साहस प्रकट किया था। और विश्वास से उसका अभिप्राय उस अन्य स्वीकृति से
नहीं है, जिसमें कि अनेक शताब्दियों से पददिलत जातियाँ इस शब्द का प्रयोग
करती रही है। अपितु उसका अभिप्राय एक जीवित व चक्षुष्मान् अन्तर्दर्शन से
हैं।

वगाली कवि माइकेल मधुसूदन दत्त, जिन्होने हिन्दू-धर्म को त्यागकर ईसाई वर्म ग्रहण कर लिया था, एव वेदान्तशास्त्र के घुरन्वर विद्वान् पडित नारायण शास्त्री व पद्मलोचन आदि अनेक पिंदतों से परिचय किया था । सन् १८७२ मे वैष्णव उपाध्याय तथा आर्यसमाज के सस्थापक दयानन्द से. जिसके सवध मे मै अगले अध्याय मे वर्णन करूँगा, उनका साक्षात्कार हुआ। देवेन्द्रनाथ टैगोर से उन्होंने कव मुलाकात की थी, उसकी ठीक-ठीक तारीख देना मेरे लिए सभव नहीं है। इस वारे में हिन्दू निद्वानों का एकमत नहीं है, तथापि सन् १८६६-७० के वाद इसकी सभावना नही है । ठाकुरविशयो ने १८६४-६५ के लगमग तारीख दी है। रामकृष्ण के प्रामाणिक-जीवनी-लेखक 'म' (महेन्द्रनाथ गुप्त) ने रामकृष्ण के इस कथन के आधार पर कि उनकी मुला-कात के अवसर पर केशवचन्द्र सेन आदि ब्रह्मसमाज के मच पर उपासना कर रहे थे, इसका समय सन् १८६३ निर्वारित किया है। केशवचन्द्र १८६२ से १८५५ तक उक्त समाज के आचार्य रहे है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कारण हैं, जिनसे सन् १८६४-६५ मे रामकृष्ण वहाँ यात्रा न कर सकते थे, इसकी पुष्टि होती है। जो भी हो, सन् १८७४ मे जब केशव नवीन ब्रह्म-समाज के प्रवान थे, तब केशव से उनकी मुलाकात हुई, और उसी समय से उनके हार्दिक सम्बन्ध स्थापित हए।

## में यहाँ राममोहन राय का निर्देश कर रहा हूँ। १



पेरिस से प्रकाशित 'योरोप' पित्रका के १५ दिसम्बर, सन् १६२८ के अक मे मेरे India in movement' लेख से तुलना कीजिए.

मारतीय पत्रिका, 'प्रबुद्ध मारत' के अक्टूबर १६२६ के अक मे स्वामी निखिलानन्द का एक सुन्दर प्रवन्य प्रकाशित हुआ है। इससे पूर्व सन् १६२६ के ब्रह्मसमाज के शताब्दी महोत्सव में भी वह यह प्रवन्य पढ चुके हैं। प्रवन्य का शीर्पक है "The Progress of Religion during the last hundred years (In India)"

र. इस वारे मे साधारण जानकारी प्राप्त करने के लिए लन्दन स्टूडेण्ट क्रिश्चियन मूवमैण्ट—प्रकाणित, के० टी० पाल रचित 'The British connection with India', १६२७ पुस्तक पठनीय है। उक्त पुस्तक मे गत शताब्दी मे राष्ट्रीय आन्दोलन एव धार्मिक हिन्दू आन्दोलन के विकास का सही-सही चित्रण है। के० टी० पाल एक भारतीय ईसाई है, जो कि गाधी जी के परम मित्र है। प्राच्य और प्रतीच्य दोनो प्रकार के विचारों से उनका मन निष्पक्ष माव से प्रमावित है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक मे योरोपीय तथ्य विज्ञान एव उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के साथ, आत्मा के विज्ञान का, जो कि विशेष रूप से एक मारतीय विज्ञान है, मिश्रण किया है।

## ६ ऐक्य-निर्माता

[राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ टैगोर, केशवचन्द्र सेन, दयानन्द]

राममोहन राय वह असाधारण पुरुप थे, जिन्होंने इस प्राचीन महाद्वीप के आव्यात्मिक इतिहास में एक नये युग का प्रारम्म किया था, वहीं वास्तव में भारत में सबसे प्रथम विश्वनागरिक थे। अपने जीवन के साठ वर्ष (१७७४-१८३) से भी कम समय में उन्होंने प्राचीन एशिया की महान् पौराणिक गाथाओं से लेकर आधुनिक योरोप के वैज्ञानिक बुद्धिवाद तक सभी प्रकार के विचारों का अपने अदर समावेश किया था ।

१ राममोहन की जीवनी एव रचनाओं के लिए सन् १६२५ में मद्रास के नटेसन द्वारा प्रकाशित 'Raja Ram Mohan Roy, his writings and Speeches देखिए। परन्तु कालक्रम का सही निर्देश न होने के कारण उक्त ग्रथ का आकर्षण विनष्ट हो गया है।

मॉडर्न रिव्यू, कलकत्ता ऑफिस से प्रकाशित, रामचन्द्र चटर्जी लिखित, Ram Mohan Roy and Modern India, १६१ मार्थिक पुस्तिका भी द्रष्टव्य है। यह दोनो पुस्तके किसी अश तक मिस सोफिया डोव्सन कोलेट द्वारा लिखित राममोहन राय की जीवनी पर आधारित हैं। मिस सोफिया राममोहन को व्यक्तिगत रूप से जानती थी।

कलकत्ता की 'मॉडर्न रिब्यू' पित्रका के १६२८ के सितम्बर मास के अक मे प्रकाशित एन० सी० गागुली रचित महत्त्वपूर्ण लेख के कुछ अश भी इस सम्बध मे द्रष्टव्य हैं। राजकोट, वम्बई के 'झोरियण्टल क्राइस्ट हाउस' से प्रकाशित मणिलाल सी० पारीख रचित 'राजिष मोहन राय', एव अक्टूबर सन् १६२८ के मॉडर्न रिव्यू मे प्रकाशित प्राच्यापक धीरेन्द्रनाथ चौधरी

एक सम्भ्रान्त वगाली परिवार भे चनका जन्म हुआ था, जिन्हे उत्तरा-धिकार-सूत्र से राय की उपावि प्राप्त थी। उनकी शिक्षा मुगल मम्राट् के दर-वार मे हुई थी, जहाँ की सरकारी भाषा फारसी थी।

वाल्यकाल में उन्होंने पटना के स्कूल में अरबी माषा सीखी, और इसी माषा में अरस्तू की रचनाओं तथा यूक्लिड का अध्ययन किया। इस प्रकार जन्म से एक कट्टर ब्राह्मण होने पर भी इस्लामिक सस्कृति में उनका पोपण हुआ। चौदह से सोलह वर्ष की अवस्था में, जब कि उन्होंने काशी में सस्कृत पढना प्रारम किया, उससे पूर्व, उन्हें हिन्दू धर्मशास्त्रों के सम्वन्व में कोई ज्ञान न था। उनके हिन्दू जीवनी लेखक कहते हैं कि यह उनका दूसरा जन्म था। परन्तु यह स्पष्ट हैं कि एकेश्वरवाद में विश्वास करने के लिए उन्हें किसी प्रकार की वेदान्त-शास्त्र की शिक्षा की आवश्यकता न थी। इस्लाम के साथ सम्पर्क के कारण बाल्यकाल में ही उनके अन्दर इसकी जड जम चुकी थी, और हिन्दू रहस्यवाद के विज्ञान तथा अनुशीलन ने सूफीवाद के अमिट प्रभाव को, जिसका उज्जिन्तिः-श्वास उनके जीवन के प्रारम से ही उनके शरीर में व्याप्त हो रहा था, केवल और अधिक इढ व शक्तिशाली बना दिया।

लिखित Ram Mohan Roy the Devotee प्रवध मी पठनीय है।
राममोहन राय द्वारा प्रतिष्ठापित ब्रह्मसमाज नामक धार्मिक सस्या के
सम्वध मे शिवनाथ शास्त्री प्रणीत History of the Brahma Samaj दो
खण्ड, १६११, कलकत्ता देखिए।

राममोहन राय के परिवार का मूल निवास-स्थान मुशिदावाद था। उनका जन्म लोबर वगाल के वर्दवान शहर मे हवा था।

२ राममोहन पितृकुल से वैष्णव थे।

उपममोहन राय की एक प्रवल बुद्धिवादी, एव अपनी जाति के घातक व मयानक अन्यविश्वासों के विरुद्ध युद्ध करनेवाले समाज-सुधारक के रूप में स्थाति होने के कारण उनकी स्वामाविक अन्तर्दर्शन-शक्ति एव रहस्यवादी प्रकाश, विशेषतः पाण्चात्यों की दृष्टि में, किसी अश तक धूँचले पड गये हैं, परन्तु घीरेन्द्रनाथ चौधरी द्वारा उनकी प्रतिमा के रहस्यवादी पहलू को पुनः सम्मुख लाने का प्रयत्न किया है। उनकी बुद्धि की यह स्वतन्त्रता कमी इतनी मूल्यवान न होती, यदि वह समान रूप से गमीर एव नानाविध मक्ति-तत्त्वो पर आधारित न होती। वचपन से ही कुछ यौगिक ध्यान-साधनाओ, यहाँ तक कि कुछ तान्त्रिक अनुष्ठानों का भी, जिनका कि बाद

उनकी सग्रामित्रय प्रतिमा के उत्साह ने, जो कि एक युद्धघोटक के समान जीवत व दुर्निवार था, उन्हें सोलह वर्ष की अवस्था में ही मूर्तिपूजा के विरुद्ध एक जीवनव्यापी सग्राम में प्रवेश करने के लिए वाच्य कर दिया। उन्होंने कट्टर पौराणिक हिन्दू वर्म के खण्डन से फारसी भाषा थे एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसकी भूमिका अरवी मापा में लिखी थी। इस पर क्रुद्ध होकर उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। वार वर्ष तक उन्होंने मारतवर्ष और तिच्वत के नाना स्थानों में भ्रमण किया। तिव्वत में उन्होंने वौद्ध घर्म का अध्ययन किया, यद्यपि वह उससे प्रेम न कर सके, और इसके कारण उन्हें घर्मोन्मत्त लामानुयायियों के हाथों मृत्यु का खतरा भी उठाना पड़ा। वीस वर्ष की अवस्था में पिता के हारा अपने उद्दण्ड पुत्र को फिर घर बुलाने पर वे घर चने गये। उन्हें ससार के पिजरे में बाँध रखने के लिए उनका विवाह कर दिया गया। परन्तु ऐसे पक्षी को कोई पिजरा अपने अन्दर कैद नहीं रख सकता।

चीवीस वर्ष की अवस्था मे उन्होंने अग्रेजी, हिन्नू, ग्रीक और लैटिन सीखना प्रारम्म किया। उन्होंने योरोपियनो से अपना परिचय वढाया और उनके कानून एव शासन-प्रणालियों का अव्ययन किया। इसके फलस्वरूप अग्रेजों के विरुद्ध उनकी दुर्मावना दूर हो गयी, और वह उनके समर्थक हो गये। अपनी जाति के उच्चतम स्वार्थों को दृष्टि मे रखते हुए उन्होंने अग्रेजों का विश्वासमाजन होकर उनकी मित्रता अजित की। राममोहन राय ने अनुमव किया कि मारत को पुन-रूजीवित करने के सघर्ष की सफलता के लिए उन्हें योरोप पर ही निर्मर करना होगा। एक वार फिर उन्होंने सती-प्रया के वर्वर रिवाज के विरुद्ध अपना तर्क-

में उन्होंने खण्डन किया है, उन्होंने अनुशीलन किया था। वह कई-कई दिनो तक परमात्मा के नाम व उसके किसी एक गुण पर व्यान लगाया करते थे और तब तक शब्द का जाप जारी रखते थे, जब तक कि परमात्मा अपनी उपस्थित को अभिव्यक्त न कर देता था। (पुरश्चरण का अभ्यास) इन दिनो वे ब्रह्मचर्य एव मौनव्रत का अवलम्बन कर सूफीवाद की रहस्यवादी साधनाएँ किया करते थे। वगाल की मिक्त-साधना की अपेक्षा, उन्हें मूफीवाद अधिक तृष्तिदायक प्रतीत होता था। उनकी अहकारी प्रकृति को वगाल का मिक्तवाद मावनाप्रधान होने के कारण रुचिकर न लगता था। परन्तु उनकी दृढ इच्छा-शिक्त एव बुद्धि कभी निष्क्रिय नहीं रहती थी। वे उनके मावो को सदा नियन्त्रित करती रहती थी।

पूर्ण संग्राम प्रारम किया। इससे उनके विरुद्ध एक भयानक विरोध का तूफान उठ खडा हुआ, और ब्राह्मणों की प्रेरणा पर सन् १७६६ में उन्हें फिर अपने घर से निकाल दिया गया। और कुछ वर्ष वाद उनकी माता, यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी, जिनसे वढकर और कोई उनका निकटतम स्नेहमाजन न हो सकता था, उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सव वन्धु-वान्ववों से परित्यक्त होकर उन्होंने बारह वर्ष का कठोर समय अपने दो-एक स्कॉटिश मित्रों के साथ वडे धैर्य व साहसपूर्वक व्यतीत किया। प्रारम्भ में एक टैक्स-कल-क्टर की सरकारी नौकरी पर नियुक्त होकर, धीरे-धीरे उन्नति करने हुए वह जिले के सर्वोच्च शासक के पद पर पहुँच गये।

पिता की मृत्यु के बाद, उनके बन्बु-बान्धवों से फिर उनका मेल हो गया, और वे प्रचुर सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हुए। दिल्ली के सम्राट ने उन्हे राजा की उपाधि प्रदान की, और कलकत्ता मे उनका विशाल महल एवं कई रमणीय उद्यान थे। अपने महल में वे एक राजा के समान रहने थे और अम्यागन्तुक अतिथियों का पौरस्त्य रीति के अनुसार गायक एवं नर्तकों के सहयोग से आदर के साथ आतिथ्य-सत्कार करते थे। उनका एक चित्र विस्टल के अजायवधर में सुरक्षित है, जिसमे उनके मुखमण्डल का पौरुषेय सौन्दर्य एवं लोहित आयत नेत्रों की मधुरिमा देखने योग्य है। माये के ऊपर मुकुट के समान शुभ्र पगड़ी शोमायमान है, और एक भूरे रंग की अचकन पर जरीदार शाल ओढ़े हुए हैं। यद्यपि उनका रहन-सहन अलिफ लैला के राजकुमार के समान था, तथापि उससे उनके हिन्दू धर्मशास्त्रों के अध्ययन एवं वेदों की विशुद्ध मावना को पुनर्जीवित करने के सग्राम में कोई बाधा न पड़ती थी। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये

१ कहा जाता है कि राममोहन सन् १८११ में अपनी एक तरुणी साली के सतीदाह में उपस्थित थे। लड़की के दारुण संघर्ष ने दाह की वर्बरता के हुएय को और भी भयानक बना दिया। इस घटना ने राममोहन राय को इस कदर व्याकुल व अभिभूत कर दिया कि जब तक उन्होंने देश से उक्त राक्षसी प्रथा का अन्त न कर दिया—उनकी आत्मा को णान्ति न मिल सकी।

२ वे मुसलमानो की पोशाक पहनते थे। वाद मे उन्होंने ब्रह्मसमाज मे भी उसी पोशाक को लादना चाहा, परन्तु इसमे वे सफल न हो सके। पोशाक के वारे मे उनकी सौन्दर्य-रुचि, स्वास्थ्य-भावना, एव आरामप्रदता का विचार, हिन्दू-धर्म की अपेक्षा मुसलमानो से ही अधिक मिलता-जुलता था।

संकोच नहीं करते। परन्तु जब कोई उन पर यह आक्षेप करता था कि वे 'सकलनवादी' (Eclestic) है तो वे यत्नपूर्वक उसका प्रतिवाद करते थे, और उनके सब शिष्य भी इस बारे में एकमत हैं। उनकी धारणा थो कि धार्मिक अनुभूति की गहराई तक पहुँचने वाला मीलिक सक्लेपणात्मक विण्लेपण ही किसी सिद्धान्त का आबार होना चाहिए। इसलिए उनके मत को वेदान्त के अद्वैतवाद या ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद से मिलाना उचित नहीं है। राय का ईश्वरवाद वेदान्त के 'निरपेक्ष' और अठारहवी शताब्दी के विश्वकोपिक विचार—निराकार ब्रह्म और तर्क—इन दो स्तम्मो पर आश्रित है।

राममोहन राय वस्तुतः क्या चाहते थे, उसे वर्णन करना सहज नही है, और उनकी अनुपस्थिति मे उसकी उपलिब्ब तो और भी किठन है। कारण उसके लिए आलोचनात्मक बुद्धि और विण्वास का एक अद्भुत सिम्मश्रण यहाँ तक वाछित है कि अतीन्द्रिय अनुभूति से उपलब्ध ज्ञान सगतरूप से बुद्धि द्वारा नियित्रत व णासित हो सके उसका दैहिक और नैतिक गठन राजोचित होने पर भी वह अपने दैनिक जीवन के संतुलन को एक क्षण के लिए भी विनष्ट किए विना अयवा अपनी दिनचर्या मे किसी वाधा के विना घ्यान के उच्चतम शिखरो पर आरोहण कर सकते थे। वे उस अतिमाबुकता से, जिसके कि वगाली मक्त प्राय शिकार हो जाते हैं, निरतर अपनी रक्षा करते रहते थे और उसे अत्यन्त घृणा की दिण्ट से देखते थे। इसके एक गताब्दी वाद अरविन्द घोप के अतिरिक्त हम अन्य किसी व्यक्ति के अन्दर एक उच्चतम कोटि के मन का इस प्रकार

हुआ था। प्रत्येक णितवार को यहाँ पर, सात से ६ वर्ज तक वेदो का पाठ, उपितपदो की आवृत्ति, वेदो के ऊपर नाना उपदेश और स्तोत्रगान होते थे। अधिकाश स्तोत्र राममोहन राय के अपने वनाये हुए थे, जिन्हें गाने के समय एक मुसलमान वादक साथ में साज वजाया करता था।

१ राममोहन राय का एकेश्वरवाद, उसके परवर्ती ब्रह्मसमाज के आचार्यों के एकेश्वरवाद की अपेक्षा विशेषत. देवेन्द्रनाथ के मतवाद की अपेक्षा, बाइविल के अविक निकट है।

२. सन् १६२५ के अक्टूबर मास के 'मॉडर्न रिट्यू' मे प्रकाशित घीरेन्द्र नाथ चौबरी लिखित 'मक्त राममोहन राय' लेख देखिए—'' घ्यान मग के अनेक कारणों के विद्यमान होते हुए भी राजा प्रायः ही ब्रह्मसमाघि मे निमन्न पाये जाते थे "राजा के निकट शारीरिक क्रिया मे किसी अस्वामाविक परिवर्तन का नाम समावि है, जो कि अपनी इच्छानुसार पैदा किया जा

विभिन्न शक्तियों के साथ उत्कृष्टतम व स्वतंत्र सिमश्रण नहीं पाते। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आसानी से किसी को दिया जा सके, और वास्तव में इसे अविकृत रूप में किसी को दे सकना एकदम असमव ही है। राममोहन राय के उत्तराधिकारी यद्यपि सर्वया पित्र व उदारहृदय व्यक्ति थे, तथापि उन्होंने उनकी शिक्षाओं को इस प्रकार बदल डाला कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। तथापि ब्रह्मसमाज के विधान—व अधिकारपत्र—ने, जिसमें ऐसे अश भी थे, जिन्हें उसके उत्तराधिकारी समझ व ग्रहण कर सके, मारत व एशिया में एक नवयुग की स्थापना की और इस एक शताब्दी ने इसके विचार के महत्त्व को ही प्रकट किया है।

इसके अन्य व्यावहारिक पहलुओ पर राय ने अपने समाज-सुधार सम्बन्धी

सकता है, यह एक गम्भीर निद्राकालीन अचेतनावस्था भी नही है, अपितु यह समस्त पदार्थों मे ब्रह्म की उपलिब्ध करने और अपनी आत्मा का विश्वात्मा को समिंपत करने की एक उच्चतर आध्यात्मिक साधना व अम्यास है। उनके लिये आत्म साक्षात्कार का अर्थ विश्व की सत्ता को अस्वीकार करना नहीं हैं अपितु प्रत्येक अनुभूतिकरण के मध्य ईश्वर का साक्षात्कार करना है' राममोहन राय प्रधानतः एक साधक थे 'वह पूर्णरूप से वेदान्तिक होते हुए भी यह अनुभव करते थे कि उपनिषदे आत्मा की भक्ति-लालसा को पूर्णत्या हुत नहीं कर सकती, और न ही वे वगाल के भक्तिवाद का ही समर्थन कर पाते थे ''परन्तु उनका ख्याल था कि भक्ति-लालसा की तृति सूफीवाद के द्वारा समव है। ''

१ जिन अनेक सुघारों को उन्होंने क्रियान्वित किया था व करने की चेष्टा की थी, उनकी पूर्ण तालिका देना अत्यन्त किठन है। उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य सुघारों का ही निर्देश करना पर्याप्त है। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सतीदाह शास्त्र-विरुद्ध है, और सन् १८२६ में उन्होंने इसे रोकने के लिये ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने वहुविवाह के विरुद्ध भी अपनी आवाज उठाई। इसी प्रकार विधवा-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, मारतीय एकता, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य, हिन्दू-शिक्षा आदि इन सव सुधारों के लिये उन्होंने जी-तोड प्रयत्न किया। हिन्दू-शिक्षा को वे योरोपीय शिक्षा के वैज्ञानिक आदर्श पर सगठित करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भूगोल विद्या, ज्योतिपशास्त्र, ज्यामिति और ज्याकरण आदि अनेक विषयो पर वँगला में पाठ्य-पुस्तके लिखी। प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुसार

जन्होंने वेदो का वैंगला व अग्रेजी मे अनुवाद किया और उन पर व्याख्याएँ लिखी। यही नहीं, वे और भी आगे वढे, और उपनिपद और सूत्रों के साथ-साय उन्होंने ईसाई वर्मपुस्तको का मी नूक्ष्म यय्ययन किया। कहा जाता है कि वे सबसे पहले उन्चवशीय हिन्दू थे, जिन्होंने ईमाई धर्म की शिक्षाओं का अय्ययन किया था। सन् १८२० मे जन्होंने वाइविल के बाबार पर 'The precepts of Jesus, a Guide to peace & Happiness' 'शान्ति व आनन्द की पय-प्रदर्शक ईसा की शिक्षाएँ नामक पुस्तक प्रकाशित की । सन् १८:६ के लगमग उन्होंने अपने एक योरोपियन मित्र प्रोटेस्टेण्ट पादरी ऐडम द्वारा स्थापित एकेण्वर-वादी समाज की सदस्यता स्वीकार की । ऐडम मन ही मन मे यह सोचकर खुश होते ये कि उन्होंने राममोहन राय को ईसाई धर्म मे दीक्षित कर लिया है, बीर वह मारतीयों के लिए ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में कार्य करेंगे। परन्तु राय को कट्टर ईसाई वर्म की जजीर में जकडना उसी प्रकार असमव था, जैसा कि कट्टर हिन्दू धर्म मे, यद्यपि वह यह समझते थे कि उन्होंने ईसाई धर्म के वास्तविक अर्थ को समझ लिया है। इसलिए वे एक स्वतन्त्र ईश्वरवादी ही रहे, जो कि मूलतः वृद्धिवादी एवं नीतिवादी थे । ईसाई घर्म से उन्होंने उसके नैतिक सिद्धान्तो को ग्रहण कर लिया, परन्तु ईसा के देवत्व को उसी प्रकार त्याग दिया, जिस प्रकार कि उन्होंने हिन्दू अवतारों को त्याग दिया था। एक उग्र आवेशमय एके-श्वरवादी होने के कारण उन्होंने त्रिसत्ता का भी अनेकेश्वरवाद के समान ही खण्डन किया । इसके फलस्वरूप ब्राह्मण व ईसाई पादरी दोनों ही उनके दूरमन हो गये।

परन्तु वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे, जो इन वातों से घवरा जाते। जब अन्य सव उपासना-मन्दिर उनके लिए वन्द हो गये , तो उन्होंने अपने व ससार के अन्य समस्त स्वतन्त्र विश्वासियों के लिए एक पृथक् उपासना-मन्दिर की स्था-पना की। इससे पूर्व वह सन् १८१५ में अद्वितीय एव अदृश्य परमात्मा की उपासना के लिए एक आत्मीय समा (मित्र-गोण्डी) की भी स्थापना कर चुके थे। सन् १८२७ में उन्होंने गायत्री मन्त्र पर, जोकि हिन्दुओं का सबसे प्राचीन ईश्वरीय मन्त्र समझा जाता है, एक पुस्तिका प्रकाशित की। और अन्त में सन् १८२८ में टैगोर प्रभृति उनके मित्रों ने उनके घर पर एकत्रित

एकमात्र ऐडम साहव के एकेश्वरवादी गिर्जे को छोडकर । परन्तु उस समय उनके उपर्युक्त गिर्जे की अवस्था सतोषजनक न थी ।

होकर एकेण्वरवादी समाज की स्थापना की। इस समाज ने ही वाद मे ब्रह्मसमाज ( आदि ब्रह्मसमाज ) ईश्वर का मन्दिर, के नाम से भारत मे एक क्रान्तिकारी जीवन का सूत्रपात किया। इस समाज को "उस सनातन, अगम्य एव अपस्विर्तनशोल समा की पूजा व उपासना मे" "जो कि विश्व की सुष्टि-कर्ता व पालक हैं'', सर्मापत किया गया था। और यह निश्चय किया गया था कि "कोई भी मनुष्य या मनुष्यो का सम्प्रदाय जो अन्य किसी विशेप नाम से अपने अमीप्ट देवता व देवताओं को पुकारता है, वह उस नाम, उस विशेषण, या उम उपाधि से" यहाँ ईश्वर की पूजा न कर सकेगा। इस मन्दिर का द्वार सवके लिए पुला हुआ था। राममोहन राय की इच्छा थी कि उनका ब्रह्मसमाज वर्ण, जाति, देश और वर्म के भेदभाव के विना मनुष्य मात्र के लिए एक सार्व-जनिक पूजावेदी मे परिणत हो जाय। उन्होंने अपने दानपत्र मे लिखा है कि किसी भी धर्म की "निन्दा, उपहास व अवहेलना न की जा सकेगी।" इस सम्प्र-दाय का मुख्य उद्देश्य "विश्व के सुष्टिकर्ता एव पालनकर्ता के सम्बन्ध मे मनुष्य के घ्यान एव विचार को प्रोत्साहित करना" एव "सव धर्मी व सव विश्वासों के मनुष्यों में औदार्य, दया, करुणा और नैतिकता को उद्वुद्ध करके उनके पारस्परिक मिलन को हुढ और शक्तिगाली बनाना" था।

इसके वाद एक सार्वमौम वर्म स्थापित करने की उनकी अमिलापा हुई, जिसे राममोहन राय के शिष्य एव मक्तो ने स्वेच्छापूर्वक 'विश्वधर्म' का नाम दिया था। परन्तु इस शव्द को इसके पूर्ण व शाव्दिक अर्थ मे ग्रहण नही करता, कारण राय ने इसमे से सव प्रकार के अनेकेश्वरवादों के उच्चतम के लेकर निम्नतम रूपों का विहिष्कार कर दिया था। जो मनुष्य वर्तमान काल की धार्मिक वास्त-विकताओं को निष्पक्ष होकर देखना चाहता है, उसे इस बात को दृष्टिगोचर रखना आवश्यक है कि अनेकेश्वरवाद ईसाई धर्म का उच्चतम एकता मे त्रिसत्ता की अभिव्यक्ति से लेकर, अपनी निम्नतम अभिव्यक्तियों मे मनुष्य जाति के दो तिहाई माग पर अधिकार किये हुए हैं। राय जब अपने-आपको एक हिन्दू एके-श्वरवादी कहते हैं तो वे वास्तव में विलकुल ठीक ही कहते हैं, पर वे इस्लाम तथा ईमाइयत इन दोनो अन्य एकेश्वरवादी धर्मों से मी शिक्षा प्राप्त करने मे कोई

१ जिस जमीन पर मन् १८२६ मे एकेश्वरवादी मिन्दर का निर्माण हुआ था, उसके क्रयपत्र की दस्तावेज मे पहली वार भूल से ब्रह्मसमाज का प्रयोग हुआ है।

२५ अगस्त सन् १८२८ को इस उपासना समा, का प्रथम अधिवेशन

गिक्तिशाली आदोलनो पर वल दिया है, जिन्हे कि तत्कालीन अग्रेजी गासन का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। उस समय के अग्रेज शासक आज के अग्रेज शासकों से वहुत अविक उदार व वुद्धिमान<sup>२</sup> थे। राममोहन के देश-प्रेम मे संकीर्णता की गन्व मात्र न थी । वह स्वतन्त्रता और नागरिक तथा धार्मिक प्रगति के सिवाय और किसी वस्तू की परवाह न करते थे। वह अग्रेजो को भारत से निकाल वाहर करने के स्थान पर उन्हे यहाँ प्रतिष्ठिन हुए देखना चाहते थे, परन्तु एक राक्षस के समान नहीं, जो कि उनका रक्त चूसना चाहता है, अपितु इस रूप मे कि उनका रक्त, उनका स्वप्न, उनका विचार मारतीयों के साथ घुल-मिल जाय । वे यहाँ तक आगे वढ गये थे कि वे चाहते थे कि भारतीय अंग्रेजी को ही अपनी सार्वजनिक भाषा स्वीकार कर ले, ताकि भारत सामाजिक रूप से पश्चिमी आदर्शों को अपना सके और उसके वाद स्वतन्त्रता प्राप्त करके शेप एशिया को भी जागृत कर सके । उनके समाचारपत्र ससार की समस्त पराघीन जातियो-वायर्लेण्ड. पददलित नेपल्स. और १५३० के जुलाई के दिनों के विप्लवी फान्स-की स्वाघीनता के आन्दोलन मे आवेणपूर्वक भाग लेते थे। परन्तु इगर्लैंड के इस विश्वस्त सहयोगी ने स्पष्ट रूप से उसे यह सूचित करने मे भी किसी सकोच का अनुमव नहीं किया कि यदि अपनी जाति को उन्नत करने के लिये नेता के रूप मे जसकी आशाएँ सत्य सिद्ध न हुईं तो वह जससे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेंगे।

स्त्री-शिक्षा का प्रचार करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। यही नहीं, विचार एव समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता, कानूनी मुझार एव राजनैतिक समानता आदि के लिए भी उन्होंने आन्दोलन किया।

सन् १५२१ मे उन्होंने एक वगाली समाचारपत्र की स्थापना की यो, जो कि मारतीय समाचारपत्रों का जनक है। उसके साथ ही उन्होंने एक फारसी पत्र और वैदिक विज्ञान के अध्ययन के लिए 'वेद मिन्दर' नामक एक अन्य पत्र का सचालन प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त प्रयम आधुनिक हिन्दू कालेज, नि.गुल्क विद्यालयों और उनकी मृत्यु के दस वर्ष वाद कलकत्ता में स्थापित प्रथम स्त्री पाठशाला के लिए भारत उनका ऋणी है। (१५४३)

र गवर्नर जनरल लार्ड विलियम वैण्टिक की मित्रता व सहयोग के त्रिना राममोहन राय वर्मोन्मत्त मदान्व ब्राह्मणों के विरुद्ध आगे बढने व अपने कुछ अत्यन्य आवश्यक समाज-मुबारों को अमल में लाने में कभी समर्थ न हो सकते थे ।

मन् १८३० के अन्त के लगभग देहली के सम्राट ने उन्हें अपना राजदूत वनाकर इगलैण्ड भेजा, क्योंकि राय ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नई सनद देने के सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स में होनेवाले विवाद में सम्मिलत होना चाहते थे। वे सन् १८३१ के अप्रैल में इगलैण्ड पहुँचे और लिवरपूल, मैंचेस्टर, लन्दन तथा राजदरबार में उनका वंडा सत्कार हुआ। वहाँ उन्होंने बैन्थम प्रभृति अनेक व्यक्तियों से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया। वहाँ से कुछ दिन के लिये वे फान्स भी गये, और २७ सितम्बर सन् १८३३ को मस्तिष्क-ज्वर के कारण व्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गयी। वहीं उनकी समाधि बनी हुई है, जिसके ऊपर लिखा है —

"परमात्मा के एकत्व में हढ विश्वास रखनेवाला एक सच्चा व्यक्ति : उसने अपना समस्त जीवन पूर्ण श्रद्धा के साथ केवल परमात्मा की उपासना में व्यतीत किया है।" योरोपीय माषा में "मानव-एकता की उपासना में" भी कहा जा सकता है, इसका भी वही अर्थ है।

इस महान् शक्तिशाली व्यक्ति ने साठ वर्ष तक मारत की भूमि को अपने हल से जोता है और उसके प्रयत्नों से उसका एकदम रूपान्तर हो गया है। हमारे लिये यह वडी लज्जा की बात है कि ऐमे महान् पुरुष का नाम योरोप व एशिया के किसी स्मृति-मन्दिर में अकित नहीं है। सस्कृत, बँगला, अरबी, फारसी और इगलिश के एक महान् लेखक, आधुनिक बँगला के गद्य के जन्मदाता, नाना प्रकार के प्रसिद्ध स्तोत्र, कविता, उपदेश, दार्शनिक ग्रथ एव राजनैतिक लेखों के रचियता व लेखक के रूप में उसने अपने विचारों व मावों के बीजों का खुले हाथ वपन किया है। और बगाल की उर्वरा भूमि से एक फसल—कार्यों और मनुष्यों की फसल—उत्पन्न हुई है। और उनकी ही प्रेरणा से (जो कि एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है) टैगोरों की बहार आयी है।

रवीन्द्रनाथ के पितामह द्वारकानाथ टैगोर, जो कि राममोहन राय के परम मित्र थे, उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्मसमाज के मुख्य पृष्ठ-पोषक हुए। रवीन्द्रनाथ के पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर (१८१७-१६०५), जो कि रामचन्द्र विद्यावागीण की अध्यक्षता के बाद राममोहनराय के द्वितीय उत्तराधिकारी नियुक्त हुए, वही असली

१ राममोहन राय के सदृश द्वारकानाय भी सन् १८४६ मे इगर्लैंड की यात्रा करते हुए परलोक सिघार गये। ब्रह्मसमाज के इन दोनो प्रथम कर्णधारो की पश्चिम मे मृत्यु ही इस वात का घोतक है कि वे योरोप की घारा मे वह रहे थे।

व्यक्ति थे, जिन्होने वास्तव मे ब्रह्मसमाज को सगठित किया । यह महापुरुप, जिसे हैं। उसके देशवासियों ने 'महर्पि' की उपाधि से विभूपित किया था, उसका सिक्षप्त वर्णन वर्णन देना आवश्यक प्रतीत होता है:

देवेन्द्रनाय शारीरिक व मानसिक सौन्दर्य, उच्च वुद्धि, नैतिक पवित्रता और पूर्ण कुलीनता के अधिकारी थे। यह गुण वे अपनी सन्तान को भी उत्तराधिकार मे दे गये हैं। इसके अतिरिक्त वे वैसे ही गम्भीर एव आवेगमय काव्यानुभूति के भी स्वामी थे।

एक धनी परिवार के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ या। कट्टरपन्थी परम्पराओं में पलकर अपनी युवावस्था में वे सासारिक प्रलोमनों व वैषियक सुखों के जाल में फँस गये। परन्तु उनके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु ने उन्हें इस जाल से वचा लिया। लेकिन धार्मिक शान्ति प्राप्त करने से पूर्व उन्हें एक दीर्घ नैतिक सकटकाल में से गुजरना पडा। यह घ्यान देने योग्य है कि उनके जीवन में जो भी निर्णयात्मक प्रगति हुई है, वह किसी न किसी आकिस्मक घटना से उत्पन्न काव्यमय मावों का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए वह वायु जो पूर्णमासी की राित्र में गंगा के तट पर किसी मुमूर्ष व्यक्ति के कान में उन्वारित हरि नाम को उनके पास उडाकर ले आयी, और फिर तूफान के बीच में एक मल्लाह के शब्द—'डरो मत। आगे बढो।' अथवा पुन. वह वायु का झोका, जो फटे हुए सस्कृत के एक पृष्ठ को, जिसमें उपनिषदों के निम्न शब्द लिखे हुए थे, जो कि उन्हें ईश्वरीय वाणी के समान प्रतीत हुए—'सबको छोड कर उसी का अनुसरण करो। उसी के अवर्णनीय ऐश्वर्य का उपमोग करो ''

सन् १८३६ में उन्होंने अपने माइयो, विहनों और कुछ मित्रों के साथ, जिन सत्यों में वे विश्वास करते थे, उनका प्रचार करने के लिए एक समाज की स्थापना की । तीन वर्ष वाद वे ब्रह्मसमाज के सदस्य वन गये और उसका नेतृत्व करने

१ देवेन्द्रनाथ वँगला मे अपनी क्षात्मकथा छोड गये हैं, (जिसका सत्येन्द्रनाथ टैगोर और इन्दिरा देवी ने सन् १६०६ मे अग्रेजो अनुवाद किया है।) उन का क्षान्तरिक जीवन माया और अन्धविश्वास के गहन गर्त से किस प्रकार परम पुरुष की तीर्थयात्रा के लिए प्रवृत्त हुआ था—यही कथा इसमे वींणत है। वास्तव मे यह उनके आत्मा की एक धार्मिक डायरी है।

<sup>&#</sup>x27;फिइयुले दि ल' इनहे' पित्रका के सन् १६२८, प्रथम खण्ड मे प्रका-शित मोशिए दुर्गार्द लिखित प्रवन्य देखिए। यह पित्रका वोलोन सूरसीन से होगमैन के संपादकत्व मे प्रकाशित होती है।

लगे। उन्होंने ही उसके विश्वास, आदर्श और अनुष्ठानो का निर्माण किया। उन्होंने उसकी नियमित पूजा का सगठन किया, पुरीहितों की शिक्षा के लिये धर्मशास्त्र विद्यालय की स्थापना की। वे स्वय ही उक्त विद्यालय में व्याख्यान देते थे, और सन् १८४८ में उन्होंने 'धर्म विश्वासियों की शिक्षा के लिये' संस्कृत में 'ब्रह्मधर्म' नामक पुस्तक लिखीं जो कि 'धर्म व नीति-शास्त्र का आस्तिक ग्रन्थ है'। उनका अपना विश्वास था कि यह ग्रन्थ भगवत्त्रेरणा से लिखा गया है। उनकी प्रेरणा का स्रोत राममोहनराय से सर्वया भिन्न था। उपनिषदों से उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई थी, परन्तु उनकी व्याख्या उन्होंने सर्वथा स्वतन्त्र रूप है से की थी।

इसका प्रथम खण्ड उन्होंने तीन घटे मे बोलकर समाप्त कर दिया था। और यह सारी पुस्तक 'एक नदी के समान अविच्छिन्न रूप से उपित्त की भाषा में लिखी गयी है, परमात्मा की कृपा से आघ्यात्मिक सत्य मेरे मन में प्रवाहित हो रहे थे।' इस भगवत्प्रेरित नियम-निर्माण पद्धित में, जोिक देवेन्द्रनाथ के सहश स्वभाव के व्यक्ति के लिये एक स्वामाविक अभिव्यक्ति है, आपित्त यह है कि एक तरफ तो उनका ब्रह्मसमाज यह दावा करता है कि 'सत्य ही केवल मात्र एक सनातन और अविनश्वर धर्मग्रन्थ है' और अन्य किसी भी धार्मिक पुस्तक को वह धर्मग्रंथ मानने को तैयार नहीं, परन्तु दूसरी तरफ यह सत्य हृदय के उस आन्तरिक उद्गार की प्रामाणिकता पर आश्रित है, जिसका मूल स्रोत अन्ततः वे अनेक हिन्दू धर्मग्रास्त्र ही हैं, जिन्हें कि अपनी पूर्विर्विष्ट भावना के अनुसार चुना व उनकी व्याख्या की गयी है।

१ इसका अग्रेजी अनुवाद अभी हाल ही मे ह० चन्द्र सरकार ने प्रकाशित किया है। 'ब्रह्मवर्म' के पाठको की सख्या मारतवर्प मे बहुत अधिक थी, जहाँ अनेक मापाओं मे इसका अनुवाद हो चुका है।

२ 'यह ईश्वरीय सत्य है जो मेरे हृदय मे प्रविष्ट हुआ है। यह जीवित सत्य मेरे हृदय मे उस (परमात्मा) से आये है, जो जीवन है, प्रकाश है और सत्य है।'

वर्मपुस्तकों के बारे मे देवेन्द्रनाथ की भावना हमेशा एक-सी नहीं रही। सन् १८४४ एव १८४६ के मध्यवर्ती काल में बनारस में रहते हुए वे वेदों को निर्भ्रान्त एव स्वतः प्रमाण मानते थे। परतु सन् १८४७ के बाद उनका वह विचार वदल गया, और वैयक्तिक अन्त प्रेरणा को ही वे निर्भ्रान्त सत्य मानने लगे।

देवेन्द्रनाथ ने बाद मे ब्रह्मसमाज के चार मूल धर्म-सिद्धान्त निर्वारित किये:---

- १—प्रारम्म मे कुछ नही था। केवल एक परम पुरुष ही विद्यमान था। उसने ही ससार की सृष्टि की।
- २—वही एकमात्र सत्य असीम ज्ञान, अच्छाई व शक्ति के आघार भगवान् हैं, वही सनातन, सर्वव्यापी, एक और अद्वितीय हैं।
- ३--- उसके प्रति विश्वास और उसकी पूजा में ही हमारी इस लोक व पर-लोक में मुक्ति निर्भर है।
- ४—उसको प्रेम करना और उसकी इच्छा को पूर्ण करना ही धर्म है। इस प्रकार ब्रह्मसमाज का धर्म एक ईश्वर मे विश्वास है, जिसने शून्य से विश्व की सृष्टि की है। उसका मूलगुण करुणा है, वह करुणामय है। और परलोक में मनुष्य की मुक्ति के लिए उसकी एकमात्र पूजा आवश्यक है।

मेरे पास ऐसा कोई साघन नहीं है जिससे में देवेन्द्रनाथ के इस कथन की कि उनका धर्म विशुद्ध हिन्दू धर्म है, परीक्षा कर सक्तूं। परन्तु यह उल्लेख योग्य है कि टैगोर-परिवार ब्राह्मणों को उस उपजाति से सम्बन्ध रखता है, जिसे पिरिलिस या प्रधानमंत्री कहते हैं। मुसलमानों के राज्यकाल में इस वश के कोई सदस्य इस पद पर आसीन रहे थे। फलस्वरूप मुसलमानों के साथ उनका सम्पर्क होने के कारण वे अपने सम्बन्धियों द्वारा जाति-वहिष्कृत कर दिये गये थे। इसलिए यह कहना शायद अत्युक्ति न होगी कि उनके परिवार में एकेश्वरवाद के सम्बन्ध में जो एक दृढ व स्थायों धारणा देखी जाती है, उनमें यह प्रभाव भी कारण हो सकता है। द्वारकानाथ से लेकर रवीन्द्रनाथ तक सभी किसी भी प्रकार की मूर्तिपूजा के कट्टर शत्रु हैं।

१ मजुलाल दवे प्रणीत "The Poetry of Rabindra Nath Tagoic" देखिए, १६२७।

२ टैगोर-परिवार के निवास-स्थान शान्तिनिकेतन के प्रवेशद्वार पर यह शब्द अकित हैं : "यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती।" परन्तु साथ ही यह भी लिखा है: "और न किसी मनुष्य के धर्म को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है।"

भारतीय आघ्यात्मिकता मे एकेश्वरवाद के प्रवेश के सम्बन्ध मे आलो-चना करते हुए, वाल्यकाल मे राममोहन राय के ऊपर पढनेवाले इस्लामी प्रमावों को भी सर्वदा स्मरण रखना चाहिए।

के टी पाल के कथनानुसार देवेन्द्रनाथ को एक तरफ कट्टर हिन्दुओं के विरुद्ध और दूसरी तरफ ईसाइयों के उस आन्दोलन के विरुद्ध, जो कि ब्रह्मसमाज मे जड पकडता जा रहा था, घोर संग्राम करना पडा। अपने दुर्ग की रक्षा के लिए जन्हे रक्षा-चौकियो के रूप मे दढ एव सत्य सिद्धान्तो की रक्षापित का निर्माण करना पढा। इसके व भारतीय धर्म के दोनो छोर-अनेकेश्वरवाद जिसका देवेन्द्रनाथ एकदम निपेध करते थे, अंगर शकर का विशुद्ध अद्दैतवाद, इन दोनों के वीच एक पुल का निर्माण किया गया । कारण ब्राह्म वर्ग एक तथा साकार ईश्वर और मानव-वुद्धि, जिसे कि ईश्वर ने धर्मग्रथो की व्याख्या करने की शक्ति व अधिकार प्रदान किया है, इन दोनो का एक मुदृढ दुर्ग था। मैंने पहले भी निर्देश किया है कि देवेन्द्रनाय और उससे भी अधिक उनके उत्तराधि-कारियों में वृद्धि को धार्मिक अन्तर्दे ष्टि के साथ मिलाने की एक प्रवृत्ति रही है। सन् १६६० के लगभग शिमला के समीप हिमालय मे अठारह महीने के एकान्त-वास मे उन्होंने एकान्त घ्यान की एक माला तैयार की। <sup>२</sup> वाद मे इन विचारो की उन्होंने अपने उपदेशों में विस्तार-पूर्वक व्याख्या की, जिसने कलकत्ता की जनता को अत्यन्त प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने व्रह्मसमाज के लिये उपनिपदो द्वारा अनुप्राणित एव सजीव व पवित्र आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत एक और प्रार्थना-पुस्तक प्रस्तुत की।

हिमालय से लौटने के कुछ दिन बाद सन् १८६२ मे, उन्होंने तेईस वर्ष के

हिमालय की गोद मे आवेगमय एकान्तवास की अपूर्व स्मृतियों के

१ यहाँ तक कि सन् १८४६ में उनके पिता का देहान्त होने पर ज्येष्ठतम पुत्र होने के कारण जब मृतक सस्कार करने का दायित्व उन पर आया तो उन्होंने पारिवारिक प्रथा के आगे सिर झुकाने से केवल इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें मूर्तिपूजा का अनुष्ठान सम्मिलत था। इससे उनकी इतनी लोक-निन्दा हुई कि उनके परिवार के सदस्यों व मित्रों ने भी उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। और इसके फलस्वरूप उन्हें कई वर्ष तक जिस कठिन परीक्षा में से गुजरना पड़ा, उसका वर्णन मैं यहाँ नहीं देना चाहता। देवेन्द्रनाथ के पिता अपनी फिजूलखर्ची के कारण कर्ज का एक जबर्दस्त बोझ उन पर छोड़ गये थे। देवेन्द्रनाथ ने उनकी मृत्यु के बाद वड़ी लगन और महनत के साथ उस ऋण को उतारा और साहूकारों के साथ की गयी अपने पिता की प्रत्येक शर्त को पूरा किया।

२ उनके छोटे लडके रवीन्द्रनाथ भी उनके साथ थे।

एक नवयुवक केशवचन्द्र को अपना सहयोगी वनाया। परन्तु वाद मे केणवचन्द्र सेन ने उनसे पृथक् होकर ब्रह्मसमाज मे एक नये दल अथवा नये दलों की श्रृखला की सुष्टि की।

केशवचन्द्र केवल सन् १८३६ से १८६४ तक जीवित रहे। वह जहाँ व्यस्थिरमित एव चचल प्रकृति के थे, वहाँ ईश्वरादेश से प्रेरित भी थे। उन्नीमवी शताब्दी के उत्तरार्घ में वही एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनके व्यक्तित्व ने ब्रह्मसमाज के ऊपर सबसे ब्रधिक प्रभाव डाला है। उन्होंने उसे यहाँ तक समृद्ध व रूपान्त-रित कर दिया कि उससे उसकी सत्ता ही खतरे में पड गयी।

वह एक ऐसी मित्र श्रेणी और मित्र पीढी के प्रतिनिधि थे, जिसमे पाश्चात्य प्रमावों ने गहरा स्थान वना लिया था। राय या देवेन्द्रनाथ के समान एक सभ्रान्त परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था। वगाल के एक उदार एवं प्रसिद्ध मध्यवित्त श्रेणी के परिवार में, जो कि निरन्तर योरोप के वौद्धिक संपर्क में आ रहा था, उन्होंने जन्म लिया था। उनकी उपजाति वैद्य थी। उनके पितामह एक उल्लेखयोग्य व्यक्ति थे, जो कि एशियाटिक सोसायटी के भारतीय

साथ में रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रणीत यह आवेदन, जो कि उन्होंने वाद मे जन-नायको को लक्ष्य करके लिखा है, जोड देना चाहता हूँ .—

जनगण-मन-अविनायक जय हे, भारत भाग्यविद्याता। पजाव सिन्वु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वगा, विन्व्य हिमाचल यमुना-गगा उच्छल जलिं तरगा। तव शुभ आशिप माँग। गाहे तव जय-गाथा

जनगण मगलदायक, जय हे, मारत भाग्यविधाता।

(जन्मभूमि के प्रति)

वस्तुत आदि ब्रह्मसमाज को केशवचन्द्र सेन ने जो विचार दिये थे, रवीन्द्रनाथ को उनसे वहुत लाम हुआ था।

१ केशवचन्द्र सेन के सम्वन्य मे निम्न पुस्तके देखिए :---

पण्डित गीर गोविन्द राय प्रणीत 'केशवचन्द्र की जीवनी' जो वगला मापा मे नौ लण्डो मे अकाशित हुई है।

प्रतापचन्द्र मजूमदार (केशवचद्र के प्रवान शिष्य एव उनके उत्तरा-विकारी) प्रणीत: The Faith and Pogress of the Brahmo Sunaj १८६२, कलकत्ता, एव Aims and Principles of Keshab Chundu Sen १८६६ कलकत्ता। मत्री थे, और हिन्दुस्तानी मे प्रकाशित होनेवाले सव ग्रथो के तमाम सस्करणों का प्रकाशन उनके नियत्रण में था। छोटी उम्र में ही केशव के माता-पिता की मृत्यु हो गई थी और उनका पालन-पोषण एक अग्रेजी स्कूल में हुआ था। यही कारण है कि वह अपने दोनों पूर्ववर्तियों से इतने मिन्न थे, वे सस्कृत बिल्कुल न जानते थे और हिन्दू धर्म के लोकप्रिय रूपों से उन्होंने जल्दी ही अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था। के ईसा ने उन्हें प्रमावित किया था, और उन्होंने

प्रयमलाल सेन रचित: Keshab Chunde. Sen: A Study १६०२, नया संस्करण १६१५, कलकत्ता।

टी॰ एन॰ वास्वानी रचित Shri Keshab Chundei Sen: Social Myetic १६१६, कलकत्ता।

वी॰ मजूमदार (केशव मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष) प्रणीत : Piofessor Max Muller on Ramkri hna, The world on Keshab Chunder Sen १६००, कलकत्ता।

मनीलाल सी॰ पारीख रचित : Brahmarshi Keshab Chunder Sen : १६२६, राजकोट, ओरियण्टल क्राइस्ट हाउस से प्रकाशित ।

(केशवचद्र सेन के अन्यतम शिष्य एक भारतीय ईसाई द्वारा लिखित यह पुस्तक केशवचद्र की ईसाई वर्मामिमुखता को स्पष्टता से प्रकट करती है। प्रारम्भ मे यह अस्थायी थी—परन्तु वीरे-धीरे इसने अविकाधिक निश्चित व पूर्णस्प से उस पर कावू पा लिया था)।

केशवचद्र सेन रचित: "A Voice from the Himalavas" यह सन् १८६८ में केशव द्वारा शिमला में दिये हुए व्याख्यानों का एक सग्रह है, जिसके प्रारम्भ में एक भूमिका जोड दी गयी है, १६२७, शिमला।

१० यह होने पर भी, यह सर्वथा स्वामाविक है कि वे उस धार्मिक प्रकृति से, जो कि उनकी जाति का एक विशेष गुण है, कभी मुक्त न हो सके । प्रतापचन्द्र मज्मदार ने सन् १८८४ में रामकृष्ण से एक वातचीत के सिलिसले में केशवचन्द्र के रहस्यमय वाल्यकाल का वर्णन किया है। (रामकृष्ण कथामृत) वे प्रारम्भ में "सासारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त" एव आन्तरिक घ्यान व विचार में निमग्न पाये जाते थे। "कभी-कभी तो मिक्त-अतिरेक के कारण उन्हें सज्ञा-हीनता के दौरे भी पड जाते थे।" वाद में उन्होंने हिन्दू धार्मिक "मिक्त" के रूपों का अहिन्दू धार्मिक वस्तु पर भी प्रयोग किया। फलतः उन्होंने ईसाई धर्म का जो वैष्णवी रूप ग्रहण किया था, वह उसके साथ ही निरतर योग का भी अध्ययन जारी रखते थे।

श्ह्यसमाज मे, और भारत के सर्वश्रेष्ठ मनीपियों के हृदय में उसे प्रविष्ट कराना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। जब वे परलोंक सिवारे तो 'दि इण्डियन क्रिश्चियन हैरल्ड' पत्र ने उनके बारे में लिखा था। ''क्रिज्चियन चर्च अपने श्रेष्ठ-तम साबी की मृत्यु पर णोक प्रदर्णन करना है। ईसाइयों का विश्वास था कि परमात्मा ने उन्हें भारतवर्ष को ईसा की आत्मा से अवगत करने के लिये भेजा है। उन्हीं के प्रयत्नों का ग्रुम पिणाम है कि ईसा के प्रति घृणा का अन्त हो गया है।''

यह अन्तिम कथन सम्पूर्ण रूप ने सही नहीं है, वयों कि हम देखें में ईसा के समर्थन के कारण स्वय केशव को कितना कण्ट भोगना पढा। उनके जीवन का वास्तिक अर्थ वहुत से व्यक्तियों, यहां तक कि ब्रह्मसमाज के अन्तर्गत व्यक्तियों हारा भी अस्पष्ट व वुँवला बना दिया है, कारण यह है कि वे अपने नेता की अपने प्रिय विश्वासों को ठेस पहुँचाने वाली स्थापनाओं से व्यथित व खिन्न थे, और उसे खुपाने का प्रयत्न करते थे। केशवचन्द्र ने स्वय भी इस बात को घीरे-घीरे क्रमश्र प्रकट किया है, और अपनी मृत्यु से वीस वर्ष पूर्व जो लेख उन्होंने लिखे हैं, उनसे हम उनके मुँह से ही यह सुनते हैं कि उनका जीवन उनके यौवन काल से ही तीन महाच ईसाई सन्तो—जॉन दि वैष्टिस्ट, क्राइस्ट, और सेण्ट पॉल हारा

१ सन् १८७६ के ईस्टर मे दिया व्याख्यान "भारत पूछता है, ईसा कौन है ?"

<sup>&</sup>quot; मेरा ईसा, मेरा प्यारा ईसा, मेरे हृदय का सबसे उज्ज्वल रत्न, मेरी आत्मा का हार—मैंने बीस वर्ष तक उसे अपने इस अमागे हृदय मे स्थान दिया है।"

जनवरी १८७६, व्यात्यान : 'क्या में भगत्प्रेरित पैगम्बर हूँ ?'

<sup>&</sup>quot;वह क्या वस्तु है जिसने मुझे अपने वाल्यकाल में वह विशेषता प्रदान की थीं? मगवान ने मुझे उन दिनों तीन अत्यन्त असाधारण व्यक्तियों के सपर्क में रखा था। मेरी आत्मा के वे सबसे पहले परिचित व्यक्ति हैं। मुझे उन तीन गौरवणाली व्यक्तियों से—जो कि स्वर्गीय हैं, निहायत शानदार है, और ईश्वरीय प्रकाण से पूर्ण हैं—मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। (पहले) मैंने जॉन दि वैष्टिस्ट को भारतवर्ष के मुनसान जगल में में गुजरते देखा, वह कह रहा था 'पश्चाताप करों, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट ही है। मैं जॉन दि वैष्टिस्ट के चरणों में गिर पढ़ा। वह चला गया, और फिर उससे भी वड़ा एक दूसरा पंगम्बर आया, वह नैजरेय का पैगम्बर था

प्रमावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, अपने अन्तरग णिष्य प्रताप मजूमदार को लिखे एक गम्भीर गोपनीय पत्र मे, जो कि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पत्र है, पर जिस पर गैरईसाई ब्रह्मसमाजियों ने कोई विशेष घ्यान नहीं दिया है, केशवचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है कि वह किस उत्सुकता के साथ उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब कि वह ईसा में अपने विश्वास की सार्वजिनक घोषणा कर सके। इतने दीर्घकाल तक केशव को जो एक प्रकार का दोहरा जीवन व्यतीत करना पड़ा, उसका आंगिक कारण उनके चरित्र की मौलिक हैतता थी, क्योंकि यह

<sup>&#</sup>x27; 'कल के लिए कुछ मत सोचो' ईसा के इन गव्दों ने मेरे हृदय में हमेशा के लिए घर कर लिया। ईसा अभी अपने शव्द पूरे भी न कर पाये थे कि एक और पैगम्बर आये, और वह ईसा के दूत, शक्तिशाली, वहादुर, वीर प्रचारक पाँल थे।' और उनके शव्द (ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध मे), मेरे जीवन की अत्यन्त नाजुक घड़ी में एक जलती हुई अग्नि के समान मेरे ऊपर आये।''

यहाँ यह लिखना उपयुक्त होगा कि उन्हे न्यू टैस्टामेंट का ज्ञान इग्लिश कालेज मे हुआ, जहाँ कि एक पादरी नवयुवको को ग्रीक से अनुवाद करके उसे मुनाया करते थे।

१ इस पत्र मे, जिस पर कि कोई ठीक तारीख नहीं लिखी है, परन्तु जिसके वारे में यह कल्पना करना युक्ति-सगत है कि यह पत्र उन्होंने सन् १८६६ में दिये अपने प्रसिद्ध व्याख्यान 'जीसस क्राइस्ट, योरोप और एशिया' के ठीक वाद मजूमदार को लिखा था, केशवचन्द्र ने इस प्रकार अपने विचारों की व्याख्या की है:

<sup>&</sup>quot;' ईसा के सम्बन्ध में मेरी अपनी घारणाएँ हैं, परन्तु मैं उन्हें तब तक उचित रूप में प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं हूँ जब तक कि देश की परिवर्तित परिस्थितियाँ उन्हें मेरे मन के अन्दर से घोरे-घोरे परिणत होकर बाहर न आने दें। ईसा और आत्मत्याग एक ही वस्तु हैं, और जिस प्रकार उसने उचित समय पर जीवित रहकर उसका प्रचार किया है, इसी प्रकार ठीक समय आने पर ही उसके सम्बन्ध में मी प्रचार करना होगा। इसलिए में वैर्यपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जब कि मैं बूढा हो जाऊँगा और उसके साथ ही नारत में ईसा के त्याग के वर्म की प्रतिष्ठा हो जाउँगा और उसके साथ ही नारत में ईसा के त्याग के वर्म की प्रतिष्ठा हो जायगी।"

<sup>(</sup>मनिलाल मी० पारीख रचित ग्रथ का २६-३१ पृष्ठ देखिए) ।

उन दो सर्वथा परस्पर-विरोधी पूर्व और पिष्चम के तत्त्वों से मिलकर बना था जो कि आपस में निरतर संघर्षरत थे। इसलिए एक इतिहास-लेखक के लिये निष्पक्ष अध्ययन अत्यन्त कठिन हो जाता है। हिन्दू जीवनी लेखकों ने प्रायः अत्यन्त पक्षपातपूर्ण दृष्टि रखने के कारण उसके कार्य को मुगम बनाने की दिणा में कुछ प्रयत्न नहीं किया है।

ब्रह्मसमाज में केशवचन्द्र का प्रवेश उनके एक सहपाठी, मित्र, देवेन्द्रनाय टैगोर के पुत्र ने कराया था, और अपने प्रवेश के प्रथम दिनों में युवक केशव को सभी प्यार से घेरे रहते थे। टेवेन्द्रनाथ उन्हें बहुत चाहते थे, और ब्रह्मसमाज के सभी युवक सदस्य, जो कि महान् देवेन्द्रनाथ की अपेक्षा उन्हें अपना निकटवर्ती अनुभव करते थे, उन्हें दिल से स्नेह करते थे। देवेन्द्रनाथ न चाहते हुए भी अपनी शिक्षा और आदर्शवाद के कारण हिमालय के एक उच्च शिखर की निर्जनता में वास करते थे। केशव के अन्दर एक सामाजिक भावना थीं, जिसे वे सारे

लेखक इन इतिहासकारो के प्रति अपने विरोध व रोष को छुपाना नही १ चाहता। कारण, उनमे से प्रायः सभी की यह घारणा है कि इतिहास साम-ग्रियों का एक ढेर है, जिसमें से किसी को भी उन तथ्यों को चुन लेने की स्वतत्रता है, जो कि उसके किसी वैयक्तिक लक्ष्य व आदर्श की पूर्ति करते हैं और उसके अतिरिक्त अन्य सव तथ्यों को नियमित रूप से दिष्ट से ओझल कर देने की खुली छूट है। (वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा के प्रति उनकी उस अति-शय उदासीनता से यह पृथक् है जो कि प्रायः समी हिन्दू इतिहासकारो का विशेष लक्षण है। यदि डघर-उघर कही दो-चार तारीखे संगृहीत हैं, तो यह एव वडा चमत्कार है: और पुन. यदि वह दी भी गयी हैं तो इतनी लापरवाही के साथ कि उन पर विश्वास कर सकना असंभव है।) केशव के व्यक्तित्व व उसके विकास के सम्बन्य मे यह छोटा-सा वर्णन, उनके सम्बन्य मे उन सव आवश्यक वातो की खोज के वाद, लिखा जाना उचित था, जिन्हें कि उनके सभी तथाकथित विश्वस्त जीवनी-लेखको ने या तो छोड ही दिया है, अथवा इस प्रकार तोड-मरोडकर विकृत रूप मे लिखा है कि उसके असली रूप को पहचानना भी कठिन हो गया है।

२ 'देवेन्द्रनाथ परमात्मा के साथ अपना व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करने मे इतना व्यस्त रहते थे कि वे सामाजिक दायित्व की पुकार को बहुत ही मामूली तौर पर सुन पाते थे।' (ठाकुर परिवार के एक मित्र के पत्र से उद्युत)

हिन्दुस्तान मे जागृत कर देना चाहते थे। वे स्वभाव से एक अतिशय-व्यक्तिवादी (Hvpc.-individualist) थे। और नि.सदेह इसीलिए, जन्होंने इस वात को अच्छी तरह समझ लिया कि उनके देश की अनेक वुराइयो की जड यह अतिशय व्यक्तिवादिता ही है, और भारत को एक नवीन नैतिक चेतना ग्रहण करने की आवण्यकता है। 'सब आत्माओ को सामाजिक मावना के सूत्र में बैंघ जाने दो, और जनसाधारण के साथ, दृश्यमान समाज के साथ, अपनी एकता अनुमव करने दो।' राय के कुलीन एकतावाद को आम भारतीय जनता से मिलाने वाली इस मावना ने ही युवक केशव को उदीयमान पीढी की प्रदीत आकाक्षाओं का साझी वना दिया था।" परवर्तीकाल मे विवेकानन्द के समान ही (विवेकानन्द केशव-चन्द्र के प्रति समवतः अज्ञातरूप से ही पर्याप्त ऋणी है, कारण किसी विशेष युग में स्वामाविक रूप से ही कुछ विचारों का उद्भव होता है, और वह एक ही समय मे विभिन्न व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होते हैं) केशवचन्द्र जाति के पुनरुत्थान के लिए धर्म को आवश्यक समझते थे। सन् १८६८ मे उन्होंने वम्बई मे अपने एक व्याख्यान मे कहा था कि वे इसे 'सामाजिक सुघारो का आचार' वनाना चाहते हैं। अतएव ब्रह्मसमाज के अन्तर्गत घार्मिक सुघार कर्म मे फलीभूत होने वाले थे। इसीलिए केणव का कर्मठ--परन्तु किसी अश तक चचल हाथ भारत

१ उनके मुख्य शिष्य प्रतापचन्द्र मजूमदार कहते थे कि 'वे अपनी रहस्यवादी प्रकृति की उडानों के विरुद्ध निरंतर सग्नाम करते रहते थे, और उन्हें अपने वश में करने में भी सदा सफल होते थे' (यह कथन सर्वया सत्य नहीं है), कारण उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य वर्म को परिवारों के मुख्याओं की पहुँच में लाना था, 'दूसरे शब्दों में उसे सावारण दैनिक जीवन में पुन. प्रतिष्ठापित करना था।' उनके चरित्र में जो विरोध देखे जाते हैं, उनमें यह मीं एक कारण है, और यह उनके कार्यों में भी प्रतिफलित है। वह परस्पर न मिल सकने वाली प्रवृत्तियों को—अपने स्वाभाविक रहस्यवादी आरोहों को और समाज की नैतिक व सामाजिक सेवा के लिये दिव्य प्रवाह के नियन्त्रीकरण को—अथवा पश्चिमीय रहस्यवाद की भाषा में, जैसा कि योग्य हेनरी ब्रेमण्ड ने विश्लेषण किया है, ईमा-केन्द्रिकता और मानव-केन्द्रिकता को परस्पर मिला देना चाहते थे। केशवचन्द्र में यह दोनों भावनाएँ अधिकत्तम परिमाण में विद्यमान थी। परन्तु उनकी वह समृद्ध प्रकृति, जो उन सव आद्यात्मिक मोजनों को ग्रहण करने के लिए अत्यन्त लचीली व ग्रहण-शील थी, जो कि उनकी भूख को मिटाने के लिए उपस्थित किये जाते थे,

की भूमि में कुछ मुद्रों भर फलदायक वीजों को वोता हुआ दिखाई देता है। वाद में वही वीज विवेकानन्द ने अपनी प्रवल वाहु से अपनी मातृभूमि पर, जो कि उनकी गर्जना से पहले ही जागृत हो चुकी थी, खूव मुक्तहस्त से वोये हैं।

परन्तु केशव अपने समय से पहले आ गये थे। उनके कुछ सुवार ब्रह्मसमाज की परम्परागत मावना के भी प्रतिकूल थे। सावारणतया यह समझा जाता
है कि उनके व देवेन्द्रनाय के बीच मतभेद का कारण अन्तर्जातीय विवाह का प्रश्न
था, परन्तु मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि इससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण
और भी कारण थे। उनके पारस्परिक स्नेह ने उनके विच्छेद के कारणो पर
एक पर्दा डाल दिया है, परन्तु उसके तत्काल बाद जो घटनाएँ घटित हुई हैं,
उनसे उनका अन्दाजा लगाया जा सकता है। देवेन्द्रनाथ का हृदय ब्रह्मसमाज के
द्वारा मनुष्य-जाति की एकता सम्यादित करने के महाच् आदर्श के लिये चाहे
कितना भी उदार क्यों न हो, परन्तु वे भारतीय परम्परा और धार्मिक ग्रन्थों के
अत्यन्त अनुरक्त थे। वे अपने प्रिय शिष्य के मन मे कार्य करते हुए ईसाई धर्म

उन्हें एक जीवित विरोधामास वनाये रखती थी, क्यों कि उनकी भूख उनकी पाचन-शक्ति से कहीं अधिक थी। कहा जाता है कि कालेज में पढते हुए उन्होंने शेक्सपीयर के नाटक के अभिनय में 'हैमलेट' का पार्ट अदा किया था, परन्तु वास्तव में वे अपने जीवन के अन्त तक डेनमार्क के युवक राज-कुमार ही बने रहे।

केवल कल्पना मे ही। व्वयहार मे केशवचन्द्र जनसाधारण को प्रमावित करने मे कमी सफल नहो सके। उनके विचार मे मारतीय विचार तत्त्वों का समावेण वहुत कम था।

१ जनसाधारण की सेवा के लिए केणवचन्द्र ने अनेक जनहितकारी सस्यायों की स्थापना की, जो इस प्रकार हैं रात्रि पाठशालाएँ, औद्योगिक विद्यालय, कलकत्ता कालेज, भारतीय नारियों के लिए नार्मल स्कूल, नारी सहायक समिति, मारतीय समाज-मुघार समिति, सदमावना-भ्रातृ-सघ एव अनेक समाज, इत्यादि।

श्वी० मजूमदार ने कहा था: 'देवेन्द्रनाथ का ब्रह्मसमाज कल्पना मे समन्वय-वादो होने पर भी वास्तविक रूप मे विशुद्ध हिन्दू समाज था।' मेरे मित्र कालिदास नाग ने, जिसके टैगोर-परिवार से मित्रता का सम्वन्य है, मुझे जिखा था देवेन्द्रनाथ, क्रांतिकारी परिवर्तनो को सहन न कर सकते थे। उन्होंने पश्चिम के साथ पूरा न्याय किया है, और फैनेलन, फीण्ट एव

के प्रभाव से अनिमज्ञ न हो सकते थे, और कितनी ही वैयक्तिक हानि उठाकर भी वह एक ऐसे सहयोगी के साथ कार्य न कर सकते थे, जिसकी शिक्षाएँ न्यू टैस्टामेण्ट पर अवलम्बित थी।

सन् १८६६ मे उनका यह घातक विच्छेद हुआ, और ब्रह्मसमाज मे एक नये दल की सृष्टि हुई। देवेन्द्रनाथ आदि ब्रह्मसमाज (पहली ब्रह्मसमाज) की तरफ रहे और केशव अखिल भारतीय ब्रह्मसमाज की स्थापना करने के लिये पृथक् हो गये। दोनो ही व्यक्तियों के लिये वह एक कठिन परीक्षा थी, किन्तु विशेषत. केशव के लिये, जिनकी प्रचलित विश्वासों की निन्दा ने उन्हें घृणा का पात्र बना दिया था। इसका उन्हें पहले कोई आमास न था। विच्छेद के तीन मास बाद अपनी लोकप्रियता एव अपने विश्वस्त मित्रों के उत्साहपूर्वक समर्थन से शक्ति सचय करके उन्होंने अपने 'ईसामसीह, योरोप और एशिया' पर दिये प्रसिद्ध व्याख्यान मे एक सार्वजनिक घोषणा की। उक्त घोषणा में उन्होंने ईसा को स्वीकार किया—परन्तु एक एशियावासी ईसा को, जिसे कि योरोप नहीं समझ सकता था, पर जो "उस समस्त शानोशौकत से विभूषित था जिसकी कि एशियाई प्रकृति कल्पना कर सकती है।" उनका ईसाई धर्म मुख्यतया एक नैतिक प्रश्न था। केशव, ईसा की नैतिकता एव क्षमा और बलिदान के उनके दो मुख्य सिद्धान्तो द्वारा उनकी

विक्टर कुजन की वही प्रशासा की है। परन्तु वे उन्मत्त उत्साह के आक्रामक प्रदर्शनों को सहन नहीं कर सकते थे। केशव एक उन्मत्त उत्साही थे, जो कि अपने शिष्यों का भारत की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक सच्चे वर्मयुद्ध में नेतृत्व करना चाहते थे।'

१ देवेन्द्रनाथ के सिक्रय-जीवन से अवकाश प्राप्त करने से कुछ समय पहले ही यह घटना हो गई थी। वे अपनी पसन्द से चुने हुए कलकत्ता के समीप बोल-पुर नामक स्थान मे रहने के लिए चले गये, जिसे उन्होंने 'शाति निकेतन' (शाति का घर) की संज्ञा दी। यही पर उन्होंने अपना शेष जीवन एक सभ्रांतवशीय पिवश्रता के वातावरण मे व्यतीत किया, और सन् १६०५ मे अपने राजकीय उत्तराधिकारियों के मध्य एक पिता के समान उनका स्वर्ग-वास हुआ।

२ यह स्पष्ट है कि केशव से विच्छेद होने से पूर्व ही देवेन्द्रनाथ इस निकट भावी स्वीकृति से अवगत थे। उन दिनो केशव ईसाई धर्म के गभीर अध्ययन में लीन थे और विशेषतः सीले की Eccc Homo नामक पुस्तक, जो कि उन दिनो अत्यन्त प्रचलित थी, पढने में व्यस्त थे।

तरफ आकृष्ट हुये थे। उनकी वारणा थी कि इन सिद्धान्तो हृंदारा और ईसा के द्वारा ''योरोप और एशिया एकता और मिलाप का मार्ग ढूंढ सकते हैं।''

एक नवदीक्षित के समान उनका उत्साह इतना प्रवल या कि वे अपने मित्रों से अपने आपको 'यीशुदास' या ईसा का सेवक कहकर पुकारने का आग्रह करते थे, और उन्होंने अपने कुछ अन्तरग मित्रों के बीच उपवास के साथ क्रिस-मस का त्योहार मनाया।

परन्तु उनके उपर्युक्त व्याख्यान से उनकी लोक-निन्दा फैल गई, और 'महा-पुरुषो (१८६६) के सम्बद्ध में उनके एक दूसरे व्याख्यान से भी अवस्था में कुछ सुवार न हो सका। इस व्याख्यान में उन्होंने ईसा की गणना ईश्वर की वाणी के सदेशवाहको की श्रेणी में की, जिनमें से प्रत्येक को एक सन्देश-विशेष सींपा गया था, और जिन्हें किसी एक के साथ विशेष आमक्ति के विना समान रूप से स्वीकार करना उचित है। उन्होंने अपने उपासना-मन्दिर का द्वार सब देणों व सब युगों के मनुष्यों के लिए उन्मुक्त कर दिया, और पहली वार ब्रह्मसमाज के प्रयोग में आने वाले उपासनाग्रथ में वाइविल, कुरान और जेन्दावस्ता से कुछ अण उद्धृत किए। परन्तु इससे सर्वसाधारण का कोष कम होने के स्थान पर और प्रवल हो गया।

केणव इससे विचलित हुए विना न रह सके । उनका अनुभूति-प्रवण एव असहाय हुदय लोक-निन्दा से इतना पीड़ित हुआ जितना कि वह किसी भी अन्य प्रकार की उपेक्षा से न होता । उनके सम्बद्य मे जनसाधारण की भ्रान्त घारणा, सहयोगियों का दलत्याग, गुरुतर आर्थिक अमुविधाएँ, और इन सबसे बडकर अपने आत्म-विवेक का उत्पीडन, और शायद अपने आदर्श के प्रति सन्देह, भी इन सबने मिलकर उनके अन्दर "दुर्बलता, पाप और प्रायिश्वत्त की एक जीविन भावना को", जो कि अन्य हिन्दू वार्मिक आत्माओं से सर्वया भिन्न उनकी एक

१ यह एक घ्यान देने योग्य बात है कि केणवचन्द्र ने अपने योवन-काल मे जो ग्रन्थ पढे थे, उनमे से कार्लाइल और इमर्सन के ग्रयो ने उन्हे जितना प्रमा-वित किया उतना और किसी लेखक के ग्रन्थों ने नहीं किया।

२ यह ग्रय जिसका नाम "श्लोक सग्रह" (१८६६) है, देवेन्द्रनाथ के 'ब्राह्म-धर्म' नामक ग्रय से बहुत वडा है, परन्तु 'ब्राह्म-धर्म' के मुकाबले मे इसका प्रचार बहुत कम हुआ है। तथापि जब केशव ने यह कहा है कि "ब्राह्मसमाज का असली उद्देश्य विभिन्न धर्मों मे संगित स्थापित करना है" तब उन्होंने राय की सच्ची परम्परा का ही पालन किया है।

अपनी ही विशेपता थी, और भी पुष्ट कर दिया। एक विनाशात्मक आत्मिक सकट उपस्थित हो गया, जो कि सन् १८६७ के अन्त तक कायम रहा। इस दु ख के ममय में वे सर्वथा अकेले थे, किसी प्रकार की वाह्य सहायता उन्हें प्राप्त न थी, केवल मगवान् ही उनके साथ थे। परन्तु परमात्मा ने उनके साथ वार्ता-लाप किया। उस वर्ष जव कि वे विरोधी मावो के अन्तर्द्धन्द्व से छिन्न-मिन्न हो रहे थे, और अपने परिवार में दैनिक प्रार्थनाओं में स्वय पुरोहित का कार्य करते थे, मगवान् ने न केवल उनके विचारों में ही, अपितु उनकी वाह्य-अभिव्यक्ति में भी पूर्ण परिवर्तन ला दिया। अब तक वे धार्मिक बुद्धिव्यदियों के सेनापित, एक नीतिवादी थे, पर मावात्मक आवेशों से सर्वथा अपरिचित, बिल्क उन्हें धृणा की दिष्ट से देखते थे। परन्तु अब मावों की एक बारा ने—प्रेम और आंसुओं—ने उन्हें आप्लावित कर दिया और उन्होंने महानन्द के बीच अपने-आपको इस प्लावन में समर्पण कर दिया।

वह्मसमाज के लिए एक नवयुग का उपाकाल था। महामक्त चैतन्य के रहस्यवाद और संकीर्तन को ब्रह्मसमाज धर्ममन्दिर के अन्दर प्रवेश कराया गया। प्रात काल से लेकर रात्रि समय तक, वैष्णव सगीत वाद्यों के साथ प्रार्थ-नाएँ व स्तोत्रों का पाठ और मगवान् का महोत्सव होने लगा। और वे केशव, जिनके बारे में यह कहा जाता था कि वे कभी न रोये थे, अश्रुप्लावित मुख के साथ—उन सब आयोजनों में पुरोहित का कार्य करते थे। माव तरगे हिलोरे लेने लगी। केशवचन्द्र की हार्दिकता, उनके विश्व-एकता के बोध, और उनकी जनकल्याण की मावना ने उनके प्रति मारत और इगलैंड के सभी मनीपियों की सहानुभूति उत्पन्न कर दो। तात्कालिक वायसराय भी उनसे आकृष्ट हो

१ प्रतापचन्द्र मजूदार ने 'केशव' के अन्दर इस 'पाप-मावना' को लक्ष्य किया या। देवेन्द्रनाथ, रामकृष्ण, और सर्वोपिर विवेकानन्द की मावना के यह सर्वया विरोवी है। हम आगे देखेंगे कि विवेकानन्द इस मावना की घोर निन्दा किया करते थे। वे कहते थे कि यह एक मानसिक दुर्वलता, या वास्तविक मानसिक व्याघि का लक्षण है, और इसके लिए ईसाई घर्म को दोपी ठहराते थे। केशव नियमित रूप से जिस मानसिक अवस्था से गुजर रहे थे, उसकी परिणित उनके सन् १८८१ के उपदेश 'हम नवविघान के प्रचारकगण' मे हुई है। इसमे उन्होंने जूडास के साथ अपनी तुलना की है, जिसे मुनकर सभी श्रोतागण विक्षृत्व हो गये थे।

२. यह घ्यान देने योग्य है कि इस अवसर पर ईसा का कोई प्रश्न नहीं रहा।

गये। सिन् १८७० मे उनकी इगलैंड यात्रा एक विजय-यात्रा के समान थी। उन्होंने जिस उत्साह को जागृत किया, वह कौसेय<sup>1</sup> द्वारा प्रेरित उत्साह के समान था। अपने छः महीने के इगलैंडवास में उन्होंने ४०,००० श्रोताओं की सत्तर समाओं में व्याख्यान दिये, और अपनी सरल अग्रेज़ी भाषा एवं मयुर स्वर से श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर दिया। ग्लैडस्टन से उनकी तुलना की जाने लगी। पश्चिम का आध्यात्मिक सहयोगी और पूर्व मे ईसा का सदेशवाहक कहकर उनका स्वागत किया गया। परन्तु दोनो ही पक्ष सरल माव से एक भ्रान्ति के वशवर्ती होकर कार्य कर रहे थे, जिसका आगामी कुछ वर्षों मे दूर होना अवश्य-भावी था। कारण, केशव अपने हृदय के अन्तरतम में एक भारतीय ही थे और योरोपियन ईसाइयो की पिक्त मे अपनी गणना कराना उनके लिए समव न था। इसके विपरीत वे यह सोचते थे कि वे योरोपियन ईसाइयो को अपने पक्ष मे कर लेंगे। सरकार<sup>3</sup> की सद्मावना से भारत तथा ब्रह्मसमाज दोनो को ही लाम हुआ । अपने पुनः सगठित रूप में चारो तरफ शिमला, वम्बई, लाहौर, लखनऊ, मुगेर आदि मुख्य शहरो मे इसका प्रसार हो गया । सन् १८७३ मे केशव ने इस नवीन धर्म के माई-वहिनो मे एकता-स्थापन करने के उद्देश्य से सारे भारतवर्ष की यात्रा की । उनकी यह यात्रा उनके वीस वर्ष वाद एक सन्यासी के वेष में की गई विवेकानन्द की सत्यान्वेषण-यात्रा की अग्रदू तिका के समान थी। इस यात्रा ने उनके मानसिक क्षितिज को और विस्तृत कर दिया, और वे सोचने लगे कि

चैतन्य की मिक्त केशव के घर्म का एक और पहलू है। पी० सी० मलूमदार ने लिखा है, "इस प्रकार केशवचन्द्र अपने जीवन के स्वतन्त्र द्वार पर एक तरफ ईसा और दूसरी तरफ चैतन्य की छाया होकर खडे थे।" उनके शत्रुओं ने सन् १८६४ में इस वात को लक्ष्य किया, और उनमें से कुछ ने विद्वेपवश रामकृष्ण से शिकायत की कि केशव अपने-आपको "ईसा और चैतन्य का आशिक अवतार" कहता है।

१ आस्ट्रिया के विरुद्ध हगरी के राष्ट्रीय आदोलन के विख्यात नेता लूइस कौसेथ, जीवन-काल (१८०२ से १८६४)।

२ ग्लेडस्टन, स्टुअर्ट मिल, मैक्समूलर, फ्रेंसिस न्यूमैन, डोन स्टैनले आदि से उन्होंने व्यक्तिगत परिचय प्राप्त किया था।

विशेषतः कुछ समाज-सुधारो के सम्वन्ध मे। उनमे से ब्राह्म विवाहो को कानून-सम्मत ठहरानेवाला, एक वह कानून था, जो कि सीधा ब्रह्मसमाज से सम्वन्य रखता है।

उन्होंने उस जनप्रिय अनेकेश्वरवाद की, जो ब्रह्मसमाज के लिए अत्यन्त घृणा-स्पद वस्तु है, कुजी प्राप्त कर ली है, और वे इस अनेकेश्वरवाद तथा विशुद्ध एकेश्वरवाद में मेल स्थापित कर सकते हैं। रामकृष्ण ने भी ठीक इसी समय स्वामाविक रूप में यह मेल सम्पादित किया था, परन्तु केशव ने उसे ही सपादित करने लिए एक प्रकार की बौद्धिक सुलह की मावना का प्रयोग किया\*। वे अपने आपको विश्वास दिलाते थे (परन्तु अनेकेश्वरवादियों को विश्वास दिलाने में असमर्थ रहे) कि उनके मगवान् मूलत. एक ही मगवान् के विभिन्न गुणों के नाम के अतिरिक्ति और कुछ नहीं हैं।

उन्होंने 'सडे मिरर' पत्र मे लिखा था कि ''उनकी (हिन्दुओ की) मूर्तिपूजा मूर्तरूप घारण किए हुए ईश्वरीय गुणो की पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई
वस्तु नहीं है। यदि इस मूर्त रूप का त्याग कर दिया जाय तो जो शेप रह जाता
है, वह एक मुन्दर प्रतीक है हमने यह जान लिया है कि प्रत्येक मूर्ति, जिसकी
कि हिन्दू पूजा करते हैं, ईश्वर के किसी गुणविशेप का प्रतिनिधित्व करती है,
और प्रत्येक गुण को किसी विशेप नाम से पुकारा जाता है। नवधर्म मे विश्वास
रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को उन समस्त गुणों के एकमात्र अधिकारी एक ईश्वर
की पूजा करनी चाहिए,—जिन गुणों का हिन्दुओं ने असख्य अथवा तैंतीस करोड
देवताओं मे प्रतिनिधित्व दिखलाया है। मगवान् को उसकी प्रकृति के विभिन्न
पहलुओं से पृथक् करके एक अखण्ड ईश्वर के रूप मे विश्वास करना निर्गुण
(Abstract) ईश्वर मे विश्वास करना है, और यह विश्वास हमे व्यावहारिक
बुद्धिवाद एव नास्तिकता की तरफ ले जाएगा। यदि हम उसकी प्रत्येक अभिव्यक्ति के रूप मे ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं तो हम उसके एक गुण को
लक्ष्मी, एक को सरस्वती और एक को महादेव आदि, आदि की सज्ञा देते
हैं।"

इसका यह अभिप्राय था कि वार्मिक एकत्वबीघ में हमने एक वडा कदम आगे वढाया है, क्योंकि यह मनुष्य-जाति के एक वृहत्तर भाग से सम्बद्ध था। परन्तु इससे कुछ लाभ न था, कारण, केशव यह चाहते थे कि सारी असली शक्ति उनके एकेश्वरवाद के हाथ में रहे, और अनेकेश्वरवाद को बाह्य आदर के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त न हो। दूसरी तरफ वह विशुद्ध अद्वैतवाद व निर्गुण

<sup>\*</sup> इस खण्ड के अन्त मे नोट न० २ देखिए---प्रकाशक

१ अगस्त १, १८८० The Philosophy of Idol worship (मूर्तिपूजा का दर्शनशास्त्र) ।

एकेण्वरवाद से भी वचने रहे, जो कि ब्राह्मवर्ग के लिए सर्वया निषिद्ध था। इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक वुद्धि को सन्पूर्ण रूप से विभिन्न धर्म-विश्वासों के दो विभिन्न धिवरों को पृथक् करनेवाली मध्यवर्ती प्राचीर का आश्रय लेना पड़ा। उस समय विद्यमान परिस्थित एक शान्त संतुलन की अवस्था न थी, और जिस अवस्था में केशव ने अपने-आपको रखने का आग्रह किया, वह एक स्थायी अवस्था न हो सकती थी। केणवचन्द्र का विश्वास था कि परमात्मा ने उन्हें उस स्थान से ही अपने (परमात्मा के) नव प्रकाशित विद्यान व नवद्यम की घोषणा करने का कार्य सींपा है। सन् १८७१ में ही केशव ने इसकी घोषणा प्रारम कर दी, जिस वर्ष कि वे रामकृष्ण के सपर्क में आये।

अनेक अन्य स्विनवीचित कानून-निर्माताओं के समान वह अपने ही मन में नियम व व्यवस्था करने में किठनाई अनुभव करने लगे, विशेषत जबिक वह यह चाहते थे कि उनका नियमविवान सर्वग्राही हो, और उसमें ईसा और ब्रह्म, वाइ-विल और योग, वर्म और तर्क सभी का समावेश हो। रामकृष्ण बहुत ही सरल तरीके से अपने हृदय के अन्दर से ही उस स्थित पर पहुँच गये थे और उन्होंने अपनी खोज को किन्ही सिद्धान्तों व आदेशों के सीमित शरीर में आबद्ध नहीं किया था। वे पथ दिखाकर, उदाहरण उपस्थित करके, और प्रोत्साहन देकर ही सतुष्ट थे। परन्तु केशव ने एक तरफ तुलनात्मक धर्म-अव्ययन-विद्यालय के अधिष्ठाता वृद्धिवादी योरोपियन विद्वान् के उपायो, और दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के भगवत्प्रेरित व्यक्तियों के उपायो—अश्रु-विलिगत भिक्त, प्रचार-भ्रमण, एवं स्त्रीकारोक्तियों का आश्रय लिया।

उन्होंने अपने प्रत्येक प्रिय शिष्य को एक पृथक् धर्म<sup>२</sup> के सम्बन्ध मे अव्ययन

१. 'मारत में स्वर्ग का प्रकाश देखों' वक्तृता में । नव वर्म की घोषणा २५ जन-वरी सन् १८८० को की गई थी।—प्रकाणक

र उनके चार चुने हुए शिष्यों में से प्रत्येक ने चार महान् घर्मों में से एक घर्म के अव्ययन को अपने जीवन का लक्ष्य वनाया, और किन्ही अवस्थाओं में वे अपने आलोच्य विषय में सर्वया लीन हो गये। उपाव्याय गौर गोविन्द-राय को हिन्दू-धर्म के अव्ययन का कार्य सीपा गया था, उन्होंने एक महत्त्व-पूर्ण स्मरणीय पुस्तक गीता का संस्कृत में माध्य किया है, और श्रीकृष्ण की जीवनी लिखी है। साधु अघोरनाथ ने वौद्ध-धर्म का अव्ययन किया, और बंगाली में बुद्ध का जीवन-चरित्र लिखा। यौवनावस्था में ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई, परन्तु जब तक मी वे जीवित रहे, बुद्ध के पदिचह्नों का अनु-

और एक पृथक् यौगिक साधना का आदेश दिया। अपने शिष्यों में प्रत्येक को अपनी व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार किस धर्म का अघ्ययन, व कौन-सी साधना सबसे अधिक उपयोगी होगी, इसके निर्वाचन में ही एक शिक्षक के रूप में केशवचद्र की निपुणता देखी जा सकती है। परतु वे स्वय अपने दो परा-मर्णदाताओं के बीच, जोकि उन्हें समान रूप से प्रिय थे—दोलायमान थे। एक तरफ रामकृष्ण का जीवित उदाहरण था, जिनके पास वे समाधि के बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए जाते थे, दूसरी तरफ ल्यूक रिविग्टन नामक एक ऐंग्लिकन सन्यासी थे (जो वाद में रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के अनुयायी हो गये थे) जिनसे वे ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे। वे भागवत जीवन और सासारिक जीवन में से उनके लिए कौन-सा श्रेयस्कर है, इसका कमी निर्णय न कर सके, और निष्कपट सरलता के साथ यह सोचते रहे कि इनमें से एक का दूसरे के लिए हानिकारक होना आवश्यक नहीं है।

परन्तु उनके मन की इस अस्पष्टता ने उन्हें पर्याप्त हानि पहुँचाई और ब्रह्मसमाज पर उसका और भी अधिक प्रतिकूल प्रभाव हुआ। कारण उनका अतर दर्पण के समान स्वच्छ था. अतर उन्होंने अपने स्वभाव की परिवर्तन-

सरण करते रहे। भाई गिरीशचन्द्र ने इस्लाम के अध्ययन मे अपना जीवन लगाया—उन्होंने कुरान का अनुवाद किया, मुहम्मद की जीवनी लिखी, और अरबी व फारसी मे कुछ अन्य ग्रथो की रचना की। अतिम प्रतापचद्र मजूमदार ने ईसाई वर्म के अध्ययन मे मन लगाया और उन्होंने Oriental Christ (पूर्वी ईसा) नामक पुस्तक लिखी। वे उसकी आध्यात्मिकता से इतने परिपूर्ण थे कि उन्होंने जिस विचारधारा को जन्म दिया, उससे मनी-लाल सी० पारीख जैसे सच्चे मारतीय ईसाई उत्पन्न हए।

१ सन् १८५७ की प्रथम जनवरी के बाद जब उन्होंने आध्यात्मिक उन्नित के लिए साधारण विधान नामक नई पद्धित का प्रारम्भ किया तो उन्होंने अपने शिप्यो की विणेपता के अनुसार उनकी साधना के मार्गों (योगो) को भी परिवर्तित कर दिया। किसी को भक्तियोग, किसी को ज्ञानयोग एव किसी को राजयोग का उपदेश दिया। भगवान् के विभिन्न नामो व गुणो के साथ उसकी उपासना के मिन्न रूप सम्बद्ध किए। (देखिए पी० सी० मजूमदार) इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड में हिंदू रहस्यवाद, और विभिन्न प्रकार के योगो की आलोचना के प्रसग में में इस विषय में विशेष आलोचना करूँगा।

२ उनके रामकृष्ण जैसे हिर्ताचतक भी यह आलोचना किए विना न रह सके कि

शीलता और बहुरूपता को गुप्त रखने से लिए मामूली सतर्कता से भी काम नहीं लिया। फन यह हुआ कि सन् १८७८ में ब्रह्मसमाज में एक और दल की सुष्टि हो गई, और केशव अपने ही सायियों के आक्रमण का निशाना वन गये। उन्होंने उन पर अपने सिद्धांतो के प्रति विश्वासघात का दोपारोपण किया। उनके अधिकाश मित्रो ने भी उनका साय छोड दिया। और इसके फलस्वरूप उन्हे रामकृष्ण और पादरी त्यूक रिविंग्टन जैसे कुछ वफादार मित्रों के वाश्रय मे ही शरण लेनी पड़ी। इसके अतिरिक्त इस नयी परीक्षा ने ईसाई धर्म के प्रति उनकी स्वीकारोक्तियों के सम्पूर्ण प्रवाह के लिए द्वार उन्मुक्त कर दिया, जो कि घीरे-घीरे अविकाघिक सुस्पप्ट एव ईसाई घर्म के गभीरतम आच्यात्मिक शास्त्र के अनुसार प्रकट होने लगी। इस प्रकार उन्होंने 'क्या मैं एक भगवत्प्रेरित पैगम्बर हूँ ?' शीर्षक अपनी वक्तृता मे जॉन दी वैप्टिस्ट, ईसा और सेण्ट पॉल के सम्बन्व मे अपने बालसुलम स्वप्नदर्णन का वर्णन किया, और अपनी 'भारत पूछता है कि ईसा कौन है ?' (सन् १८७६) शीर्षक वस्तृता मे उन्होंने मारत-वासियों के समक्ष घोषणा की, "वह वर 'मेरा ईसा, मेरा प्यारा ईसा, मगवान और मनुष्य का पुत्र ईसा।" अा रहा है, और 'क्या मगवान् अपने आपको अकेला ही प्रकट करते हैं ? व वक्तृता मे वे कहते हैं कि पुत्र पिता के दाहिनी तरफ वैठा है।

इस सत पुरुष ने अपनी मृत्यु के बाद अपने कार्यों व समृद्ध घर को ठीक हालत मे छोडा है। केशव सामाजिक आनन्दोत्सवों मे वरावर शरीक होते थे, व अन्य मनोरजन के साधनों तथा अपने घर में खेले जाने वाले नाटकों में भी सिक्रिय भाग लेते रहे। (रामकृष्ण चरितामृत, अप्रैल, १८८४)। परतु रामकृष्ण ने उनकी हार्दिक सच्चाई पर कभी सदेह नहीं किया। वह सर्वथा असदिग्ध थी। उन्हें यही खेद था कि ऐसा धार्मिक व गुण-सपन्न व्यक्ति भगवान् के आधे मार्ग पर ही पहुँच सका, वह अपने आपको सर्वात्मतः मगवर्दिपत न कर सका।

१ यह एक घरेलू प्रसग था। केशव ने अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मसमाज द्वारा निर्विष्ट आयु से पूर्व, एक महाराजा के साथ कर दिया था। परन्तु यहाँ भी देवेन्द्रनाथ से मतभेद की तरह कारण गुप्त ही था। एक तृतीय ब्रह्मसमाज स्थापना की गई, जो कि अत्यन्त सर्कार्ण तथा निश्चित रूप से ईसाईयत का विरोधी था।

२. "मेरा प्रमु ईसा...मारत के नवयुवको। ..विश्वास करो और स्मरण

परन्तु इन सब घोषणाओं को करने हुए भी, उसी समय ब्रह्मसमाज के जयन्ती उत्सव के अवसर पर वे हिमालय के उच्च शिखर से अपने 'मारतीय-धर्मवन्युओं के नाम' अपना प्रसिद्ध पत्र (१८५०) लिखने से नहीं चूकते। उक्त पत्र में वे रोमन कैथोलिक पोप के समान ''नगर (रोम) और ससार'' u bi et Orbi—अर्थात् (रोम) शहर और ससार को सवोधित कर ईश्वर द्वारा सींपे हुये नव धर्म के सन्देश की घोषणा करते हैं, जिसे सुननेवाला विश्वास कर सकता है कि ये वाइविल के ही शब्द हैं।

''ऐ हिन्दुस्तान । सुनो, तुम्हारा स्वामी भगवान् एक है।''

इन शब्दों के साथ 'भारतीय बन्बुओं के नाम पत्र' का प्रारम्म होता है।

"जिहोवा एक महान् आत्मा है, 'मैं जिसका वज्रनिर्घोष हूँ', आकाश और पृथ्वी जिसकी घोषणा करते हैं। ."

"प्रियतम वन्बुगण । सेण्टपाल का एक अयोग्य शिष्य होने पर भी मैं उन्हीं की भावना और उन्हीं की शैली में यह पत्र आपको लिखता हूँ."

"और आगे कहते हैं: "ईसा का पूर्णविश्वास करके ही पाल ने पत्र लिखा था। एक ईण्वरवादी होने के नाते मैं अपना यह तुच्छ पत्र न केवल एक पैगम्बर के, अपितु स्वर्ग और मर्त्यलोक के समस्त जीवित व मृत पैगम्बरों के चरणों में बैठकर लिख रहा हूँ। "

कारण, वे अग्रगामी ईसा के सन्देश को पूर्ण करने का दावा करते थे।

रखो . वह आत्मत्याग के रूप मे, तपस्या के रूप मे, और यौगिक साधना के रूप मे तुम्हारे पास आवेगा वह आ रहा है . प्रियतमा मारतभू को अपनी समस्त अनकार-भूषा से भूषित होकर उसका स्वागत करना चाहिये।"

<sup>&#</sup>x27;दी इण्डियन मिरर' पित्रका में उन्होंने एक लेख में पुन. घोषणा की है: ''आज से बारह वर्ष से भी अधिक समय पूर्व ब्रह्मसमाज ने जिस प्रकार ईसा की नैतिकता को प्रकट किया था, आज भी उसी श्रद्धा के साथ वह उसके ईश्वरत्व को प्रकट करता है।'' (अप्रैल २०, १८७६)

और पुन. "क्या केवल मूसा का ही धर्म ? सम्मवत. हिन्दू-धर्म भी। भारतवर्ष मे वह हिन्दू-धर्म को हो सफल करेगा।"

१ यह व्याख्यान एक दूसरे व्याख्यान के शेप अश के रूप मे दिया गया है, जिसका शीर्षक है 'उन्नोसवी शताब्दी मे मगवान्-दर्शन', इस वक्तृता मे स्वर्ग-मर्त्य को एक कर देनेवाले स्वामी विवेकानन्द के अग्रदूत के रूप मे केशवचन्द्र ने विज्ञान की प्रशसा की थी।

"नव धर्म ईसा की मविष्यवाणी की ही पूर्णता है।. .सर्वशक्तिमान् मगवान् ने जिस प्रकार पहले अन्य राष्ट्रों को अपना सन्देश दिया है, उसी प्रकार वह आज तुम्हें अपना सदेश देता है।..."

इस क्षण केशवचन्द्र यह भी विश्वास करते थे कि जिस तत्त्व से भगवान् की आत्मा का निर्माण हुआ है, वह भी उसी से वने हैं।

"भगवान् की बात्मा और मेरी आन्तरिक सत्ता परस्पर ओतप्रोत है। तुमने यदि मुझे देखा है, तो उमे भी देख लिया है। "तो, केशव जिस सर्व- णिक्तमान् की कण्डघ्विन है, वह क्या घोषणा करते है किम "नर्वान प्रेम, नई आणा, नव आनन्द को वह साय लाये है ?" ("विघाता का यह नया सदेण- वाहक कितना मबुर है ?")

मारत के मगवान् के रूप में जहोवा ने इस नूतन मूसा को जो आदेश दिया, वह इस प्रकार है —

"वह असीम आत्मा जिसे चक्षु देख नही सकते, कान मृत नही सकते, वही तुम्हारा मगवान् है, उसके अतिरिक्त तुम्हारा और कोई मगवान् नही है। इस सर्वोच्च मगवान् के विरुद्ध मारतीयों ने दो कृतिम देवताओं की रचना की है— एक देवता वह है जिसकी अज्ञानी पुरुषों ने स्थापना की है, और दूसरा देवता वह है, जिसकी बुद्धिवादियों के निर्थक स्वप्नों ने सृष्टि की है, परन्तु वे दोनों ही हमारे भगवान् के पत्रु हैं। इन दोनों का ही तुम्हें आवश्यक रूप से त्याग करना होगा किसी भी मृत वस्तु की, चाहे वह स्थूल प्रकृति हो, या मृत मनुष्य हो अथवा मृत विचार हो, उपासना मत करो, उस जीवित आत्मा की पूजा करो, जो विना नंत्रों के देखता है .तुम्हारी आत्मा का परमात्मा तथा परलोक-गत सन्त-महात्माओं के साथ मिलन ही तुम्हारा सच्चा स्वर्ग है, इसके अतिरिक्त

१ ''नारत मे स्वर्ग का प्रकाश देखो' (२८८४) गीर्षक उपदेश से तुलना कीजिए।

२. प्रथम देवता जिसकी निन्दा की है, उसे समझाना अत्यन्त सुगम है: घातु, काण्ठ व पत्थर की मूर्तियों से ही उनका अभिप्राय है। दूसरे निन्दित देवता का इस प्रकार आगे और स्पष्टीकरण किया है: "आधुनिक सन्देहवाद, माववाद, जड विकासवाद एव जीवकणिका आदि।" इस प्रकार यह वैज्ञानिक व तार्किक व अद्वैतिक युद्धिवाद है। परन्तु केशव वास्तविक विज्ञान की कभी निन्दा न करते थे, जैसा कि 'उन्नोसवी शताब्दी मे भागवत्-दर्शन (१८७६), शोर्पक व्याख्यान से स्पष्ट है।

और कोई स्वर्ग नही है...आत्मा के आघ्यात्मिक उल्लास में ही स्वर्ग की पवित्रता एवं आनन्द का अनुभव करो.. तुम्हारा स्वर्ग कही दूर नहीं है, यह तुम्हारे अन्दर ही अवस्थित है। तुम्हें देश व जाति का पक्षपात त्यागकर सब देशों व सब युगों के समस्त मानव-परिवार के प्राचीन सबस्यो—भविष्यद्रष्टाओं, सन्तों, शहीदों, ऋषि-मुनियों, धर्म-प्रचारकों, व मानविहतिषयों का सम्मान करना चाहिये और उनसे प्रेम करना चाहिये। तुम्हारे स्नेह व श्रद्धा के ऊपर केवल भारतीय पवित्र आत्माओं का ही एकाधिकार न होना चाहिए। सभी पैगम्बरों को उनका उचित आदर तथा स्नेह प्रदान करों। प्रत्येक श्रेष्ठ और महान् व्यक्ति किसी महान् सत्य एव ईश्वरीय ऐश्वर्य के किसी विशेष अश का एक मूर्तरूप है। सभी स्वर्गीय सन्देशवाहकों के चरणों में पणाम करों। ..जनका रक्त तुम्हारा रक्त हो, उनका मास तुम्हारा मास हो।. जनके अन्दर वास करों, और वे सदा के लिये तुम्हारे अन्दर वास करेंगे।

इससे मुन्दर कौन-सी कल्पना समव है ? विश्वव्यापी एकेश्वरवाद की यह सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, जो कि योरोप के स्वतन्त्र एकेश्वरवाद के अत्यन्त निकट पहुँच जाती है। इसके लिए किसी ईश्वर-प्रेरित धर्म के प्रति वाधित निष्ठा की आवश्यकता नहीं है। इसकी भुजाएँ समग्र विश्व की भूत, वर्तमान व मविष्यत्कालीन पवित्र आत्माओं के स्वागत के लिए फैली हुई हैं, क्योंकि केशव का सन्देह मगवत्प्रेरणा का अन्तिम शव्द होने का दावा नहीं करता। मारतीय वर्मशास्त्र वद पुस्तकें नहीं है। प्रत्येक वर्ष उनमें नये अध्यायों की वृद्धि होती है .. ईश्वर के प्रेम और ज्ञान में हमेशा आगे बढ़े चलों। मगवान् दस वर्ष के अन्दर हमें किस नये ज्ञान का प्रकाश देंगे, यह उसके सिवाय और कौन जान सकता है ?

परन्तु पिछले वर्ष केशव ने ईसा के चरणों में वैठकर जिस हीनता को स्वी-कार किया था, उसके साथ इस स्थिर व प्रशान्त कण्ठस्वर से उच्चारित स्वतन्त्र एव विशाल एकेश्वरवाद की सगति किस प्रकार लगायी जा सकती है ? र

"में तुम्हे कहना चाहता हूँ. कि ईसा की जीवन-लीला से मेरा सम्बन्ध है, और मैं उसमे एक मुख्य स्थान रखता हूँ। मैं ही वह अपव्ययी पुत्र हूँ, जिसके सम्बन्ध में ईसा ने कहा था, और पाश्चात्ताप की भावना के साथ अपने पिता के पास लौटने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यही नहीं, मैं इससे भी बढकर अपने विरो-

१ इसमे विवेकानन्द के एक प्रिय विचार का परिचय मिलता है।

२, ''हम, नव धर्म के प्रचारकगण'' (१८८१) शीर्षक धर्मोपदेश से ।

वियों के सतोष और उन्हें गौरव प्रदान करने के लिए कहूँगा. . . मैं ही वह नीच, जूडास हूँ, जिसने ईसा के साथ द्रोह किया था .वास्तविक जूडास, जिसने सत्य के विरुद्ध पाप किया था। और ईसा मेरे हृदय के अन्दर अधिष्ठित हैं। . "

ब्रह्मसमाज के उन सदस्यो पर, जो कि अब तक अपने नेता का अनुसरण करते चले आ रहे थे, इस प्रकाश्य स्वीकारोक्ति की कितनी मयानक प्रतिक्रिया हुई, यह कल्पना के योग्य है।

परन्तु केशव तब भी अपने साथ तर्क-वितर्क में लीन थे। उन्होंने ईसा की स्वीकार कर लिया था, परन्तु वह अपने-आपको "ईसाई" न मानते थे। उन्होंने ईसा, मुकरात और चैतन्य को अपने देह व मन का अश मानकर एक अद्मुत तरीके से ईसा के साथ मुकरात और चैतन्य का मेल कराने की चेष्टा की। तथापि उन्होंने ईसाई धर्म के वाह्य धर्मानुष्ठानों को भारतीय आचार व प्रथा का रूप देकर अपने समाज में प्रचलित किया। मार्च सन् १८८१ को

१ यही कारण है (जहाँ तक मुझे मालूम है) कि उन्होंने अपनी पुस्तको में केशव के सम्बन्व मे आलोचना करते हुए इस प्रकार की किसी स्वीकारोक्ति का वर्णन न करने की सतर्कता का प्रयोग किया है।

२ ''ईसा का सम्मान करो, किन्तु सर्वसाधारण जिसे ईसाई कहते है, वह मत बनो। ईसा ईसाई धर्म नहीं है। . सकीर्ण ईसाई धर्म के जनप्रिय साधारण रूपों को छोडकर ईसा की विशालता में अपने-आपको लीन करने की आकाक्षा करों।"

इसी समय लिखे 'Other Sheep have I' (मेरे पास और भेडे भी हैं) नामक एक अन्य प्रवत्व में :—

<sup>&</sup>quot;हम किसी ईसाई सम्प्रदाय से सम्बद्ध नहीं है। हम ईसाई नाम को स्वीकार नहीं करने। क्या ईसा के तत्काल परवर्ती शिष्यों ने अपने-आपको ईसाई नाम से पुकारा था? जो भी ईश्वर मे विश्वास करते हैं, और ईसा को ईश्वर का पुत्र मानने हैं, वे सभी ईसा के साक्षी व अनुयायी हैं। 'और मेरे पास और भी भेडे हैं'—यह वाक्य कितना सुस्पष्ट है। नव धर्म के हम सब सदस्य ही वह अन्य भेडे हैं। गडरिया हमे जानता है ईसा ने हमे ढूँढ लिया है और स्वीकार कर लिया है। यही यथेष्ट है। क्या कोई ईसा की अपेक्षा महत्तर है ?"

३ ''प्रभु ईसा मेरी इच्छा-शक्ति है, सुकरात मेरा मस्तिष्क है, चैतन्य मेरा हृदय है, हिन्दू ऋषि मेरी आत्मा हैं, मानवप्रेमी हावर्ड मेरा दायाँ हाथ है।''

उन्होंने रोटी और शराव के स्थान पर चावल और जल के वारा पुण्य अनुष्ठान (Blessed Sacrement) का सपादन किया, और तीन महीने बाद वपितस्मा का अनुष्ठान किया, जिसमे केशव ने स्वयं ही पिता, पुत्र व पित्र आतमा की पूजा का दृष्टान्त उपस्थित किया।

अन्त में सन् १८६२ में उन्होंने निर्णयात्मक कदम उठाया। ईसाई धर्म के रहस्यों में ईसाई त्रिसत्ता ही एशियावासियों के लिए सबसे बड़ी रुकावट और उनकी घृणा व उपहास का पात्र वनी हुई है। किशव ने न केवल इसे स्वीकार किया और ग्रहण कर लिया, अपितु खुणी के साथ उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशसा भी की और उससे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया। ईसाई धर्म का यह रहस्य उन्हें समस्त ईसाई आध्यात्मक शास्त्र की विशाल इमारत व विश्व की उत्कृष्टतम धारणा की आधारिशला के समान प्रतीत होता था, और यह अकारण हो नहीं था "यह वह खजाना है जिसमें ससार के समस्त पवित्र साहित्य का रत्न-मण्डार—(समस्त मानवता के) दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र व काव्यशास्त्रों में जो अमूल्य वस्तु है, व ससार की धार्मिक चेतना की उच्चत्तम अभिव्यक्ति है—वह सव सचित है।" मेरा विश्वास है कि उन्होंने एक कट्टर दृष्टिकोण के अनुसार तीनो सत्ताओं का स्वरूप निर्देश भी किया है। वया अब भी कोई ऐसी वस्तु रहं जाती है, जो उन्हे ईसाई धर्म से पृथक करती है ?

१. केशव ने सेण्ट ल्यूक से एक श्लोक पढकर प्रार्थना की कि "पवित्र आत्मा उनकी अमार्जित मौतिक सत्ता को शुद्धाचारी आघ्यात्मिक शक्तियों में इस प्रकार परिणत कर दे कि वे शक्तियाँ हमारे देह में प्रवेश करने पर उसमें इस प्रकार घुल-मिल जाये, जिस प्रकार कि समस्त ऋषियों और महात्माओं का रक्त व मास ईसा में मिल गया है।

२ वेदान्तवादी भारत का जहाँ तक सम्बन्घ है, वहाँ तक इसका कारण अस्पष्ट प्रतीत होता है। कारण भारत की भी अपनी एक त्रिसत्ता है. "सत्, चित्, आनन्द" (तीनो का समन्वय सिच्चदानन्द), और केशव ने इसी त्रिसत्ता को ईसाई त्रिमूर्ति के निकट लाने की चेष्टा की है।

३ 'That marvellous Mystry, 'The Trunty' (त्रिसत्ता का चमत्का-रिक रहस्य) शीर्षक १८८२ के व्याख्यान मे ।

४ यहाँ पर त्रिसत्ता का त्रिभुजाकार सम्पूर्ण चित्र अकित है। उसके शीर्षस्थान पर साक्षात् भगवान् जेहोवा है वहाँ से पुत्र अवतरण करता है ..और मानवता के भूमितल के एक छोर को स्पर्श करता है और पुन. पवित्र

हाँ, केवल एक वस्तु ही ऐसी है, जो उन्हे ईसाई वर्म से पृथक् करती है, बोर जो अपने-आपमे एक पृथक् ससार है, वह है उनका अपना सदेश या भार-तीय "नव विवान", जिसका वह कभी परित्याग न कर सके। यह सत्य है कि उन्होंने ईसा को ग्रहण कर लिया था, परन्तु उमके वदले मे ईसा को भी भार-तीयता एव ईश्वरवाद को ग्रहण करना पड़ा। "मूर्तिपूजा, दूर हो जाओ। मूर्ति-पूजा के प्रचारको, विदा हो जाओ।," (जिनका यह सम्बोधन पश्चिम को ही

वात्मा की गिक्त द्वारा अध पितन मानवता को अपनी ओर आकृष्ट करता
है। ऐशीमाव (Divinity) जब मानवता की दिशा में अवतरण करता है
तो वह पुत्र हो जाता है, और वही ऐशीमाव जब मानवता को स्वर्ग की
तरफ ने जाता है तो वह पित्र आत्मा कहनाता है। यही मोक्ष का समस्त
दर्गनशास्त्र है। स्रष्टा, शिक्षादाता एवं शुद्धिदाता, में ही हूँ, में ही प्यार
करता हूँ, मैं ही रक्षा करता हूँ, मैं ही स्थिर, मैं ही गितशील, और मैं ही
प्रत्यावर्तनशील मगवान् हूँ "—केशवचन्द्र कैथोलिक रहस्यवाद के प्राचीन
ग्रन्थों से तुनना कीजिए।

"जिस क्रिया द्वारा पिता पुत्र को उत्पन्न करता है, उसकी निर्गमन व विहर्गमन जव्द द्वारा व्याख्या की जा सकती हैं Exivi a Patie पितत्र आत्मा, प्रत्यावर्तन के पथ द्वारा जन्मलाम करती हैं।... यह ईश्वरीय मार्ग है, और भगवान् के अन्दर ही विद्यमान है, इसी के द्वारा भगवान् पुन. अपने अन्दर प्रविष्ट हो जाता है।..इसी प्रकार सृष्टि द्वारा हम भगवान् के अन्दर से वाहर आते हैं। पुत्र के द्वारा ही पिता स्रष्टा कहलाने का अधिकारी होता है। और पुन. हम करुणा द्वारा जो कि पिवत्र आत्मा का गुण है, उसी में वापस लौट जाते हैं।"

P. Clande Seguenot Condmite Oraison, १६३४ हैनरी ब्रीमन्ड हार उद्भुत । La Metaphysique des Saints, 1, PP. 116-117

यद्यपि यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, तथापि केशव वैरूलियन व सैनेशियन प्रार्थना दर्शन को जानते थे। ३० जून सन् १८८१ की Renunciation of John the Baptist शीर्पक आलोचना मे उन्होंने फासीसी दी सेल्म द्वारा मैडम दी णाताल को लिखित पत्रों का उद्धरण दिया है।

वैरूलियन व सैनेशियन . अर्थात् सत्रहवी शताब्दी के रहस्यवादी फासीसी कैयोलिक वेरूल और फासीसी दी सेल्स से सम्बन्धित । लक्ष्य करके कहा गया था) । ईसा ही णाण्वत विश्व है । "प्रसुप्त शब्द के रूप में ईसा जगत्पिता के वस में चिरकाल तक निष्क्रिय शक्ति के रूप में विद्यमान था, हमारे इस संसार में आने से वहुत, बहुत पहले से ही वह वहाँ मौजूद था।" ग्रीस और रोम में देह धारण करने से पूर्व वह, मिस्र में, भारत में ऋग्वेद के ऋषियों में, कन्प्यूणियस में व शाक्य मुनि में प्रकट हुआ था और नविचान के इस मारतीय सन्देशवाहक का कार्य उसके विश्वव्यापी व सच्चे अर्थ की घोषणा करना है। कारण 'पुत्र' के आगमन के बाद 'आतमा' का आगमन हुआ था और "नविचान का यह उपासना मन्दिर ..सर्वथा पवित्र आतमा की ही प्रतिष्ठा-भूमि है और इस प्रकार यह पुरातन व नवीन दोनों टेस्टामेण्टों को पूर्ण करता है।"

बीर इसीलिए, ऊपर और नीचे से अनेक ऐसे मयानक आघातों के होने पर भी, जो कि इसके दुर्ग की जड़ों तक को भी हिला देते, इस हिमालय सहश अटल एके प्वरवाद का एक अश भी विनष्ट न हो सका। एक प्रचण्ड विचार चेण्टा द्वारा केशव इसमें ईसा का समावेश करने में समर्थ हुए थे, और उन्होंने यह विश्वास करते हुए कि उन्हें पाण्चात्य ईसाइयों के सम्मुख ईसा का वास्तविक अर्थ प्रकट करने के लिए भेजा गया है, अपने नव धर्म को ईसा के नाम से महित कर दिया।

अपनी मृत्यु से पूर्व 'योरोप के लिए एशिया का सन्देश' (सन् १८८३) शीर्षक अपने अन्तिम सन्देश में केशव ने इस उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा की थी। "मत-वाद से क्षत-विक्षत योरोप। अपने सकुचित विश्वास की मुक्त तलवार को मियान के अन्दर रख दो। इसे त्याग दो और परमात्मा के पुत्र ईसा के नाम पर सच्चे कैथे।लिक और विश्वव्यापी उपासना-मन्दिर में शरीक हो जाओ। "

'ईसाई योरोप ने ईसा की आधी वाणी को भी नहीं समझा है। उसने यह समझा है कि ईसा और परमात्मा एक हैं, परन्तु यह नहीं समझा कि ईसा और मानवता भी एक हैं। यह एक महान् रहस्य है, जिसे कि नविधान विश्व के सम्मुख प्रकट करता है — केवल ईश्वर के साथ मनुष्य के पुर्नीमलन को नहीं, अपितु मनुष्य के साथ मनुष्य के पुर्नीमलन को। एशिया योरोप से कहता है: 'माई, ईसा मे एक हो जाओ। जो कुछ भी सत्य एव मुन्दर है—हिन्दू एशिया विनयशीलता, मुसलमानों की सत्यता बौद्धों का त्याग और तितिक्षा जो कुछ मी पवित्र है वह सब ईसा का हो है।"

मीर इसके वाद एशिया मे नये रोम का नृतन पोप प्रायश्चित का सुन्दर

गान गाता है।

परन्तु वह एक वास्तिवक पोप थे, और उन्हें दृढ विश्वाम था कि पुन-मिलित मानव-जाित का ऐक्य-साधन उनके मत के अनुसार ही होगा। इसकी रक्षा के लिए वह निरन्तर वज्जपािण होकर सन्नद्ध रहते थे; मगवान् की एकता— ईश्वर के एकत्व (Uni'y ol God) के सम्बन्ध में वे किसी प्रकार के समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे।

' विज्ञान एक है। घर्म भी एक है।"

उनके शिष्य बी० मजूमदार ने उनसे भी उग्ररूप मे ईसा के तिरस्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है :

"केवल एक ही मार्ग है। स्वर्ग के लिए कोई गुप्त मार्ग नहीं है। और जो कोई व्यक्ति सम्मुख मार्ग से प्रवेश नहीं करता, वह एक तस्कर व दस्यु है।"

परन्तु स्मित हास्य के साथ करुणा-मिश्रित शब्दों मे रामकृष्ण जिस मापा का प्रयोग करते थे, वह इससे सर्वथा विपरीत है। र

और रामकृष्ण के जीवनी-लेखक लिखते हैं कि इन सरल शब्दों ने "ब्रह्मसमाजी होने के कारण विवेकानन्द का जीवन के सम्बन्न में जो सकु-चित दृष्टि-कोण (Puritanical view of life) था, उसमे एकदम परि-वर्तन ला दिया। रामकृष्ण ने नरेन को सिखाया कि मनुष्य-जाति को दुर्व-लता और शक्ति के (पाप और पुण्य के नहीं) उदारतर व सत्यतर आलोक

१. "और प्रायम्चित का यह नवीन संगीत आज पृथ्वी की अनेक मापाओ में लक्ष-लक्ष कण्ठो द्वारा परम उत्साह के साथ गाया जा रहा है। लक्ष-लक्ष आत्माएँ ईश्वर-मिक्त व धर्माचरण के नाना विचित्र वणों से रिजत राष्ट्रीय परिघानों को धारण किए हुए जगित्रयन्ता के सिहासन के चारो तरफ परिक्रमा करते हुए नृत्य करेगी, और अनन्त काल के लिए विश्व में शान्ति और आनन्द का साम्राज्य होगा।"

२. एक दिन जब युवक नरेन (विवेकानन्द) ने कुछ घार्मिक सम्प्रदायों के घृणित आचार-अनुष्ठान से कुद्ध होकर, अपनी स्वभावगत असिहण्युता के साथ उनकी निन्दा की, तो रामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनकी तरफ देखकर कहा: — "वत्स । देखो, प्रत्येक घर मे ही एक पिछला दरवाजा रहता है। यदि कोई खिडकी के रास्ते से ही घर मे प्रविष्ट होना चाहता है, तो उसे अपने इस अधिकार से क्यो विचत किया जाय । परन्तु निस्सन्देह, यह ठीक है कि सम्मुख द्वार ही प्रवेश के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है।"

्यिष्यवादी अनुशासन की आन्तरिक आवश्यकता ने, जो वार्मिक विशवव्यापिता से मेल नहीं खाती, और जो कि प्राय अज्ञातरूप से आघ्यात्मिक
साम्राज्यवाद में परिणत हो जाती है, अपने जीवन के अन्त में केशव को नवसिहता नामक स्मृति (२ सितम्बर १८६३) का निर्माण करने के लिए बाव्य
किया । इस सिहता में केशवचन्द्र के ही शब्दों, में "मारत में नव धर्म के अनुयायी
आयों के राष्ट्रीय नियम...मुसस्कृत हिन्दुओं की विशेष आवश्यकताओं और
चरित्र के अनुकूल और उनकी राष्ट्रीय भावनाओं एव परम्पराओं पर आश्रित
परमात्मा के नैतिक नियम" का समावेश है । वस्तुत इसमें एक राष्ट्रीय एकेश्वरवाद—एक ईश्वर, एक शास्त्र, एक दीक्षा, एक विवाह—तथा परिवार के लिए,
गृहस्थ के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, आमोद-प्रमोद के लिए, दान
के लिए एव रिश्तेदारी आदि के लिए, समन्त आदेशों का एक लिपबद्ध सग्रह
है । परन्तु केशव का यह स्मृतिशास्त्र विशुद्ध रूप में एक कल्पनात्मक वस्तु ही है,
जो कि एक ऐसे भारतवर्ष के लिए है, जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, और
भविष्य में भी जिसके जन्म की सभावना अत्यन्त सिदग्ध है।

परन्तु क्या केशव स्वय भी इस बारे मे असिदग्ध थे कि ऐसे मारत का जन्म कभी समव है ? इस स्वेन्छाकृत तर्क की समस्त इमारत का आधार ही उनकी पूर्व तथा पश्चिम मे विभक्त प्रकृतिरूपी अनिश्चित वुनियाद पर आश्रित था, जव उन पर वीमारी का, आक्रमण हुआ तो उन्हें जोडनेवाला मसाला ढीला पढ गया। उस समय उनकी आत्मा किससे सम्बन्ध रखती ? ईसा से या काली से ? उनकी मृत्युशय्या पर रामकृष्ण, देवेन्द्रनाथ (उनके प्रथम गुरु जिनसे कि अव उनका मेल हो गया था) और कलकत्ता के वडे पादरी सभी उनसे मिलने के लिए आये। १ जनवरी सन् १८५४ को वे अन्तिम बार मां काली के एक नवीन मन्दिर का उद्घाटन करने के लिए गये, परन्तु ५ जनवरी को उनकी मृत्युशय्या पर उनके ही आदेशानुसार उनके एक शिष्य ने गैयसेमन में ईसा की वेदना पर स्तोश—गान किया।

के अन्दर किस प्रकार पहिचाना जा सकता है।" (स्वामी विवेकानन्द का जीवन, खण्ड १, अघ्याय ४७)।

१. सहिता = नाना विषयक सग्रह ।

२ वहुमूत्र रोग । वगाल प्रान्त का यह एक अभिशाप है । विवेकानन्द भी इसी वीमारी मे मृत्यु को प्राप्त हुए थे ।

३ गैथसेमन—यरूसेलम के पूर्व मे अवस्थित एक उद्यान। यहाँ पर सूली पर चढने से पूर्व ईसा शिष्यों के साथ रहे थे। १०

इस प्रकार निरन्तर मानसिक अस्थिरता के वीच किसी भी सरल आत्माओ के राष्ट्र के लिए अपने लिए पथ सन्वान करना असमव था । परन्तु इससे ही हम केशव के और निकट आ आते हैं और .उनके प्रति और अधिक आकृष्ट हो जाते है, क्योंकि हम उनके अन्तरतम भावों को पढ सकते हैं, और उनसे सम्बद्ध उनके मानसिक अन्तर्दाह को देख सकते हैं। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि रामकृष्ण की सकरण व अन्तर्भेदी दृष्टि अन्य सवकी अपेक्षा इस तथ्य को अधिक अच्छी तरह समझती थी कि भगवान की खोज मे क्षीण व परिक्लान्त इस मनुष्य की-जिसका देह अदृश्य विघाता का शिकार वना हुआ है - प्रच्छन्न ट्रैजडी क्या है ? परन्तु क्या एक जन्मसिद्ध नेता को, चाहे वह अपनी अन्तर्वेदना को अपने तक ही सीमित क्यो न रखे, अन्तिम समय मे इस प्रकार के अस्थिरता व दुर्वलता के वशीभूत होने का अधिकार प्राप्त है ? ब्रह्मसमाज के लिए वे यह विरासत छोड गए हैं, और यद्यपि इससे उक्त समाज की आव्यात्मिक सम्पत्ति मे वृद्धि हुई है, तथापि भारतवर्ष मे, यदि सर्वदा के लिए नहीं तो दीर्घकाल के लिए ब्रह्म-समाज का प्रभाव शिथिल हो गया है। हम भी मैक्समूलर के समान यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या केशव के ईश्वरवाद का तार्किक परिणाम ईसाई धर्म मे नहीं पाया जाता<sup>२</sup> ? और केशवचन्द्र की मृत्यु के तत्काल वाद उनके सब मित्र व शत्रु ठीक यही अनुमव करते थे।

पाश्चात्य विचारवारा से अनुप्राणित भारत तथा इगलैंड दोनो देशों के सर्वश्रेष्ठ विचारकों ने उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया में समान रूप से भाग लिया। "वे पूर्व तथा पश्चिम को जोडनेवाली एक कड़ी थे।" और कड़ी एक वार टूट जाने पर फिर जुड नहीं सकती। उनके पश्चाद्वर्ती किसी भी भारतीय नैतिक व धार्मिक नेता ने इतनी लगन व निष्ठा के साथ पश्चिम के विचार व परमात्मा का अनुसरण

रामकृष्ण के साथ केशव के अन्तिम हृदयस्पर्शी साक्षात्कार, और मुमुर्षु व्यक्ति के गुप्त घावो पर शान्तिदायक प्रलेप के समान रामकृष्ण की ज्ञान-गभीर वाणी के सम्वन्व में मैं और भी आगे वर्णन कहाँगा।

२. मैक्समूलर ने सन् १६०० मे, प्रतापचन्द्र मजूमदार से, जो कि केशव की मृत्यु के बाद ब्रह्मसमाज के अव्यक्ष नियुक्त हुए थे, और जो अपने गुरु के ईसा केन्द्रिक विचारों से सहमत थे, प्रश्न किया था कि ब्रह्मसमाज स्पष्ट रूप से ईसाई नाम क्यो नहीं ग्रहण कर लेता, और ईसा के राष्ट्रीय धर्म-मिदर के रूप में अपना सगठन क्यो नहीं करता ? प्रतापचन्द्र मजूमदार और उन के कुछ तरुण शिष्यों ने उक्त विचार के प्रति अपनी सहमति प्रदर्शित की !

नहीं किया । इसलिए मैक्समूलर का यह कथन यथार्थ ही था कि ''मारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है।'' परन्तु मारतीय समाचार-पत्र एकस्वर से उनकी प्रतिमा की प्रणसा करते हुए भो यह कहने के लिए वाघ्य थे कि ''उनके अनुयायियों की सख्या उनकी योग्यता के अनुकूल न थी ।''

वास्तव में केशवचन्द्र अपने देशवासियों की अन्तरात्मा से वहुत दूर थे। वे उन सवको एकदम अपनी उस वृद्धि की, जो कि योरोप के ईसा व आदर्शवाद में पुष्ट हुई थी, विशुद्ध ऊँचाई पर उठा देना चाहते थे। सामाजिक क्षेत्र में राम-मोहन राय को छोडकर उनके किसी अन्य पूर्ववर्ती ने भारत की उन्नति के लिए इतना प्रयत्न नहीं किया; परन्तु उस समय राष्ट्रीय चेतना का जो स्रोत आग्रह-

उनमें से ब्रह्मवान्वव उपाच्याय का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है, और उसका अध्ययन आवश्यक है, जिसने अपने सस्मरण सकलित किए हैं। वह 'नववर्म विधान' से पहले आग्लिकन और अन्त में रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय में दीक्षित हुए। केशवचन्द्र के जीवनी-लेखक मणीलाल पारीख भी एक उल्लेख योग्य व्यक्ति हैं, वह भी ब्रह्मसमाज से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए थे। इन दोनों का ही यह विश्वास था कि यदि केशवचन्द्र कुछ वर्ष और जीवित रहते तो वे अवश्य रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लेते। मणीलाल पारीख ने कहा है, ''सिद्धान्त की दृष्टि से केशवचन्द्र प्रोटेस्ट एट थे, परन्तु व्यवहार में कैथोलिक थे अध्यात्मकता में ईसाई थे, और मोनेटिज्म (पिवत्र आत्मा की सर्वश्रेष्ठता) में विश्वास रखते थे।'' परन्तु मेरी सम्मित में केशव उन व्यक्तियों में से थे, जो कि अध्युले दरवाजे की देहली पर खडे हुए प्रतीक्षा करते हैं। परन्तु उनके अनुयायियों ने जो दरवाजे को पूरा खोल दिया है, यही धातक है।

'दी इण्डियन एम्पायर' नामक पत्र ने केशवचन्द्र के सम्मान मे लिखा है कि
 ''वे मारत मे अग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य सम्यता की एक उत्कृष्ट वहार
 ये।''

मारतीय दृष्टिकोण से यह प्रशसा निन्दा का ही नामान्तर था।

२ दी हिन्दू पेद्रियट । सन् १६२१ मे तीनो ब्रह्मसमाजों की कुल सदस्य-सख्या ६,४०० से अधिक न थी (जिनमे से ४,००० सदस्य बगाल, आसाम-और विहार व उढीसा मे थे ) । यह सदस्य-सख्या आर्यसमाज सदस्यों की सख्या (जिसके बारे में मैं आगे लिखूंगा) अथवा राधास्वामी सत्सग के समान नये रहस्यवादी सम्प्रदायों की सदस्य-सख्या की तुलना में सर्वथा नगण्य थी।

पूर्वक देश मे ज्वार के समान उद्देलित हो रहा था, उन्होंने उसके विरुद्ध जाने का प्रयत्न किया। भारत के तीस करोड देवता और तीस करोड प्राणी, जिनमें कि उन देवताओं ने मूर्तरूप घारण किया था—मनुष्य के स्वप्नों का वह विस्तृत अरण्य, जिसमें कि उनके पाण्चात्य दृष्टिकोण ने उन्हें दिशा व पथ से मटका दिया था—उनके विरुद्ध थे। केशव ने उन्हें अपने मारतीय ईसा में विलीन होने के लिए आमन्त्रित किया, परन्तु उनके निमत्रण को किसी ने स्वीकार नहीं किया ऐसा प्रतीत होता था कि शायद उन्होंने उसे सुना तक भी नहीं।

केशवचन्द्र के जीवन-काल में ही मार्र्ताय घामिक विचारघारा ने केशव के व्रह्मसमाज, एव पाश्चात्यीकरण को सब चेष्टाओं के विरुद्ध एक विशुद्ध मारतीय समाज की स्थापना कर दी थी, और उसके प्रतिष्ठाता दयानन्द सरस्वनी नामक एक अत्यन्त उच्चकोटि के व्यक्ति थे (१८२४-१८८३)।

वह सिंह के समान तेजस्वी व्यक्ति उन व्यक्तियों में से थे; जिन्हें योरोपवासी मारत के सम्बन्ध में विचार करते हुए प्राय भूल जाते हैं, परन्तु अपने को हानि पहुँचाकर भी उन्हें समवत. एक दिन उसे याद करना ही होगा। कारण दयाँनन्द उन महापुरुषों में से थे, जिसमें कर्म की विचारणिक्त और नेतृत्व की प्रतिभा का अद्भुत सम्मिश्रण होता है—जैसा कि उनके बाद विवेकानन्द में पाया जाता है।

१. उनका जन्मनाम मूलशकर था, जिसे उन्होंने बाद मे छोड दिया था। 'सरस्वती' उनके गुरु की पदवी थी, जिन्हें वे अपने सच्चे पिता के समान मानते थे। दयानन्द की जीवनी के बारे मे जानने के लिए लाला लाजपतराय (मारतीय राष्ट्रीय नेता जिनकी हाल ही मे मृत्यु हुई है) रचित प्रामाणिक ग्रन्थ 'आर्यसमाज', सिंडनी वैंब ने जिसकी भूमिका लिखी है, वह देखिए।

<sup>(</sup>लाँगमैन्स ग्रीन एण्ड को, लन्दन १६१५)

२ यद्यपि इन दोनो महापुरुषो में ही प्रचार करने की अतुल शक्ति और जन-साघारण के लिए उनकी दुनिवार प्रीति एक समान थीं, तथापि विवेकानन्द में आत्मा की गमीरता का आकर्षण, विशुद्ध व्यान चिन्तन की इच्छा, आत-रिक सत्ता की अविराम ठर्ष्यलोक में जाने की चेष्टा—जिसके विरुद्ध कर्म की आवश्यकता को निरन्तर सग्राम करना पडता था—दयानन्द की अपेक्षा यह विशेष गुण थे। दयानन्द अपनी आत्मा की विमिन्नता की पीडा को न जानते थे, तथापि वह जिस कार्य के लिए पैदा हुए थे, उसे पूर्ण करने के लिए समस्त आवश्यक गुण उनमें विद्यमान थे।

जब कि वे सब धार्मिक नेता जिनका कि मैंने अब तक वर्णन किया है, व जिनके वारे मे में आगे कहूँगा, बगाल प्रान्त के रहनेवाले थे, दयानन्द उनसे एक सर्वथा विभिन्न भूमि—अरब समुद्र के उत्तर-पण्चिम तट पर अवस्थित प्रदेश—जिसने कि अर्द्धशताब्दी के बाद गांची को जन्म दिया—में पैदा हुए थे। उनका जन्म गुजरात प्रान्त की काठियावाड रियायत में मोरवी नामक स्थान में एक उच्चतम श्रेणी के घनी ब्राह्मण परिवार में, जो न केवल वैदिक शास्त्रों में ही पारगत था, अपितु राजनैतिक व व्यापारिक दोनों प्रकार के सासारिक विषयों में भी सर्वधा व्यवहार-पटु था, हुआ था। उनके पिता उक्त छोटी-सी देशी रियासत के शासन-कार्य में नियुक्त थे। वे धर्मशास्त्रों के अक्षरण कट्टर अनुयायी थे, और कठोर व प्रवल शासन करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी अपना यह अन्तिम गुण उत्तराधिकार में दिया, जिसके कारण उन्हें अन्त में स्वयं कष्ट भोगना पढा।

नुतरा दयानन्द का वाल्यकाल ब्राह्मण समाज के कठोर रीति-नियमों में ही व्यतीत हुया। बाठ वर्ष की अवस्था में उनका उपनयन संस्कार हो गया, और उसके परिणामस्वरूप अपने परिवार के सब आवण्यक नैतिक नियमों के पालन के लिए उन्हें बाध्य किया गया। ऐसा प्रतीत होता था, कि दयानन्द मी समय आने पर सनातन वर्म का एक मुद्दढ स्तम्म सिद्ध होगा। परन्नु इसके विपरीत सैम्सन के तुल्य उसने सनातन धर्म के मन्दिर के स्तम्मों को ही उखाड डाला। यह मानवीय प्रयत्नों की व्यर्थता के उन सैकडो उदाहरणों में से एक उदाहरण है, जब कि वह यह सोचता है कि उदीयमान पीढ़ी के मन के ऊपर जबर्दस्ती किसी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को लादकर वह उसका अपनी इच्छानुसार निर्माण कर सकता है, और इस प्रकार मिवष्य पर हावी हो सकता है। उसका निश्चित परिणाम विद्रोह के रूप में प्रकट होता है।

अतएव दयानन्द की यह विद्रोह-कहानी उल्लेख योग्य है। जब वह चौदह वर्प के थे, तब उनके पिता उन्हे शिवरात्रि का व्रत रखने के लिये मिंदर में ले गये। नियमानुसार दिन मर उपवास रखने के बाद वह सारी रात्रि उन्हे जाग-कर प्रार्थना करते हुए व्यतीत करनी थी। अन्य सब मक्तगण घीरे-घीरे सोने

१. सामवेदी, वैदिक ब्राह्मणो मे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण।

त्रह्मचर्य त्रत का पालन, पिवत्रता, अष्ययन काल मे अत्यन्त सादगी व गरीबी का जीवन, नित्य नियम से वेदमन्त्रों का पाठ, और कठोर अनुष्ठान व नियमों के अनुसार जीवन-यापन।

लगे। परन्तु वालक दयानन्द ने यत्तपूर्वक निद्रा को समीप न आने दिया। अचानक ही उसने देखा कि एक चूहा विल से निकलकर शिव की मूर्ति पर इघर- उघर दौड़ने लगा और देवता के प्रसाद को खाने लगा। वालक के हृदय मे एक नैतिक विद्रोह जगाने के लिए इतना ही पर्याप्त था। देवमूर्ति के प्रति उसका समस्त विश्वास एकदम विनष्ट हो गया। और वह तत्काल मन्दिर को छोड़कर रात्रि मे ही अपने घर चला आया और उसके बाद से किसी मी धार्मिक अनुष्ठान मे माग लेने से इनकार कर दिया।

यहाँ से पिता और पुत्र के बीच एक भयानक सघर्प का सूत्रपात हो गया। दोनो ही अदमनीय व दुर्घर्ष इच्छामित्तिशाली थे, इसीलिए उनमे किसी प्रकार के पारस्परिक समझौने की गुजाइश न थी। उन्नीस वर्ष को अवस्था मे उनके पिता द्वारा जबर्दस्ती उनका विवाह करने का प्रयत्न करने पर दयानन्द घर से भाग गये। उन्हें पकड लिया गया और कैंद मे डाल दिया गया। परन्तु वह मौका देखकर फिर हमेशा के लिए भाग गये (१८४५) और फिर कभी अपने पिता से न मिले।

पन्द्रह वर्ष को दीर्घ अविष तक घनी ब्राह्मण की इस सर्वत्यागी सन्तान ने गेरुए वस्त्र पहनकर मिक्षा द्वारा जीवन-यात्रा करते हुए संन्यासी के वेश मे भारत के कोने-कोने मे भ्रमण किया। मानो यह विवेकानन्द के जीवन व तरुण अवस्था मे उनको समस्त भारत की यात्रा का ही एक प्रथम सस्करण था। उनके समान ही दयानन्द ज्ञानियो व तपस्वियो की खोज मे फिरते थे, कही दर्शनशास्त्र का अव्ययन करते थे, कही वेद पढते थे, और कही पर योगविद्या पढते व उसका अम्यास करते थे। उनकी तरह ही दयानन्द ने मी मारतवर्ष के प्रायः सभी तीर्थ-स्थानो का पर्यटन किया था, और घार्मिक शास्त्रार्थों मे हिस्सा लिया था। उनके सदश ही उन्होंने अनेक कष्ट झेलते हुए थकावट. अपमान व खतरो का मूका-वला किया था, और अपनी मातृभूमि के साथ उनका यह सम्वन्व विवेकानन्व के अनुभव की अपेक्षा चार गुना अधिक था। परन्तु विवेकानन्द से दयानन्द मे यह विभिन्नता थी कि वह इन दिनो केवल सस्कृत भाषा ही वोलते थे, और इसलिए जिस जनसाघारण मे से वे गुजरते थे, उसके निकट सम्पर्क मे न आ पाते थे। यदि विवेकानन्द श्री रामकृष्ण के सम्पर्क मे न आये होते. और उनके अत्यन्त दयालु गुरु ने उनकी कुलीनविशता तथा विशुद्धाचारिता के अहकार को अपनी स्तेहमय कारुणिकता एव अगाघ बुद्धिमत्ता से दमन न कर दिया होता, तो विवेकानन्द की जो अवस्था होती, वास्तव मे वही दयानन्द की अवस्था थी। दयानन्द को अपने चारो तरफ अन्धविश्वास, अज्ञान, नैतिक शिथिलता, गिराने-

वाले कुसस्कार, और लाखो की सख्या मे घृणित मूर्तियो के अतिरिक्त और कुछ दिखायी न देता था। अन्त मे सन् १८६० के लगमग मथुरा मे उन्होंने स्वामी विरजानन्द सरस्वती नामक एक वृद्ध जन्मान्व सन्यासी को, जो कि ग्यारह वर्प की अवस्था से ही ससार में सर्वथा अकेले रहते थे, और जो अन्धविश्वासो के प्रति घुणा और दुर्वलता की निन्दा मे उनसे भी कही अधिक कठोर थे, अपना गुरु बनाया । वे एक विद्वान परन्तु भयानक व्यक्ति थे । दयानन्द उनके आदेशा-नुसार कठोर संयम व तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगे। इस तपस्या ने सत्रहवी शताब्दी के प्राचीन शाब्दिक अर्थों मे उनके शरीर व आत्मा को दग्ध कर दिया। दयानन्द ने ढाई वर्ष तक इस क्रोधी व अजेय व्यक्ति की शिष्य रूप मे सेवा की। इसलिए यह स्मरण रखना सर्वया न्यायसगत होगा कि उन्होंने केवल अपने कठोर अन्य गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही अपने मावी कर्मक्षेत्र में प्रवेश किया, और अपने असली नाम को छोडकर उन्ही की पदवी भी घारण को । विरजानन्द ने शिष्य को विदा करते समय उससे यह वचन ले लिया था कि वह अपना समस्त जीवन सनातन धर्मविश्वासो मे प्रविष्ट रूढिगत कुसस्कारो को विनष्ट करने व महात्मा वृद्ध की पूर्ववर्ती धार्मिक रीतियो को पून. प्रतिष्ठित करने तथा सत्य का प्रचार करने मे व्यतीत करेगा।

दयानन्द ने तत्काल ही उत्तर भारत मे प्रचार कार्य प्रारम्भ कर दिया। परन्तु वह उन स्नेहशील भगवद्भक्तो के समान न थे, जो कि अपने श्रोताओं के सम्मुख स्वर्ग का मुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं, अपितु वे इलियड व गीता के नायक के तुल्य थे, जिसमे हरक्यूलिस जैसा अतुल शारीरिक बल था, और जो अपने विचारों को ही एकमात्र सत्य विचार मानते हुए उनके अतिरिक्त अन्य सव विचार-धाराओं के विरुद्ध गर्जना करते थे। वह अपने प्रयत्न मे इतने सफल हुए कि पाँच वर्ष मे ही उन्होंने उत्तरी भारत का रूपान्तर कर दिया। इन पाँच वर्षों मे चार या पाँच वार उनकी हत्या का भी प्रयत्न किया गया—कई वार विष प्रयोग द्वारा भी। एक दफे एक धर्मान्ध जोशीले व्यक्ति ने उनके मुख पर शिव के नाम पर एक काला साँप फेंका, परन्तु उन्होंने उसे

१ दयानन्द के चमत्कार पीराणिक कथाओं के रूप मे प्रचलित है। उन्होंने दो तेज घोडों की मागती हुई गाडी को एक हाथ से रोक दिया था। उन्होंने अपने विरोघी के हाथ से नगी तलवार छीनकर उसके दो टुकडे करके फेक दिया था। इत्यादि। उनका वच्च घोप के समान कण्ठ-स्वर कितने ही शोर-गुल के ऊपर स्पब्ट मुनायी देता था।

पकडकर वही कुचल डाला। उन पर विजय पा सकना प्राय असमव था, कारण उनका संस्कृत व वेदो का ज्ञान अद्वितीय ाा, और उनके अग्निवर्षक शन्दवाण णत्रुओं को वेकार कर डालते थे। उनके प्रतिद्वन्दी नदी की वाढ से उनकी तुलना करते थे। शकर के वाद उन जैसा वेदो का कोई दूसरा पण्डित नहीं हुआ था। सनातनी पडितों ने पराजित होकर अपने रोम-काशी से उन्हें ललकारा। दयानन्द निर्मय होकर वहाँ पहुँचे, और नवम्बर १८६६ मे उनका होमरीय वाग्पुद्ध हुआ। लाखो आक्रान्ताओं के सम्मुख, जो कि उन्हें नतजानु हुआ देखना चाहते थे, उन्होंने सनातन हिन्दुओ की समस्त मुरिक्षत सेना के तीन सौ चुने हुए पण्डितो की अग्निम पक्ति के माथ अकेले ही घण्टो तक शास्त्रार्थ किया। उन्होंने सिद्ध किया कि वेदान्त का जिस रूप मे प्रचार किया जा रहा है, वह प्राचीन वेदशास्त्रों के एकदम विरुद्ध है। और दावा किया कि वे दो हजार वर्ष पूर्व के विशुद्ध नियम तथा सत्यवाणी का पुन. प्रचार करना चाहते हैं। परन्तु उन्हें सुनने का धैर्य उनके अन्दर नही था। इसलिए निन्दा व घिक्कार के साथ उन्हे जाति से च्युत कर दिया गया ! उनके चारों ओर एक शून्य का निर्माण कर दिया गया, परन्तु इस वाग्युद्ध की प्रतिच्वनि महाभारत के समान सारे देश में इस प्रकार फैल गयी कि उनका नाम सारे मारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गया।

वह १५ दिसम्बर सन् १८७२ से १५ अप्रैल सन् १८७३ तक कलकत्ते में रहे। वही पर रामकृष्ण से उनकी मेट हुई। ब्रह्मसमाज ये भी उनका हार्दिक सत्कार हुआ। केशव व उनके अनुयायियों ने जानवूझकर उनके व अपने वीच के मतभेदों को ओझल कर दिया। वे कट्टरता, कुसस्कार और लाखो देवताओं के विरुद्ध अपने धर्मयुद्ध में दयानन्द को अपना एक शक्तिशाली साथी समझते थे। परन्तु दयानन्द पाश्चात्य विचारों से अनुप्राणित धार्मिक दार्शनिकों के साथ किसी प्रकार का समझौता करनेवाले व्यक्ति न थे। उनके राष्ट्रीय भारतीय ईश्वरवाद में, जिसका लौहकठोर-विश्वास वेदों की विशुद्ध धातु से निर्मित था, उन पाश्चात्य सदेह-मावना से रजित विश्वासों से जो कि वेदों की प्रामाणिकता तथा पुनर्जन्म

१ एक ईमाई पादरों ने, जो कि इस शास्त्रार्थ के समय वहाँ उपस्थित थे, उसका अत्यन्त सुन्दर व निष्पक्ष वर्णन दिया है, जिसे कि लाजपतराय ने अपनी पुस्तक मे उद्धृत किया है। (Chastian Intelligence, कलकत्ता मार्च, १८७०)।

के सिद्धान्त ने से इनकार करते थे, कोई समानता न थी। परन्तु इनके साथ सपर्क में बाने में वह अपने सघर्ष के लिये पहने से समृद्धतर हो गये, क्यों कि इनसे ही उनकी इस सीवे-मादे सत्य का, जिसकी ओर उनकी हिण्ट पहले न गयी थी, बोघ हुआ कि जनसाबारण की मापा में पचार किये विना उन्हें अपने लक्ष्य में मफलता प्राप्त नहीं हो सकती। वह वहाँ से बम्बई गये, और कुछ समय बाद ही, प्रह्मसमाज के तुल्य ही, परन्तु ब्रह्मसमाज की अपेक्षा उत्कृष्टतर सगठन-शक्ति के साथ उनका धर्मसम्प्रदाय भारत के सामाजिक जीवन में अपनी जह जमाने लगा। १० अप्रैल सन् १८७५ में, उन्होंने वम्बई में सिन्धु और गगा के विजेताओं के वशघर, विशुद्ध मारतीयों की, प्रथम आर्यसमाज या आर्यावर्त के आर्यों की सस्था, स्थापित की। और इन जिलों में ही आर्यसमाज की जडे सबसे अधिक शक्तिशाली हो गई। सन् १८७७ से लेकर जब कि लाहोंर में इसके सिद्धान्त निरिचत रूप से लिपिबद्ध किये गये, सन् १८५३ तक दयानन्द ने उत्तरी भारत, राजपूताना, गुजरात, सयुक्तप्रदेश आगरा व अवध, और सबसे अधिक अपनी प्रियभूमि पजाव में आर्यसमाजों का एक जाल विद्या दिया। केवल मद्रास ही एक ऐसा प्रान्त था,

१ आर्यसमाज के प्रमुख सदस्य लाला लाजपतराय के मतानुसार "यह दोनो वह मुख्य सिद्धान्त हैं, जो कि आर्यसमाज को ब्रह्मसमाज से पृथक् करते हैं।"

यहाँ यह स्मरणीय है कि दयानन्द से वीस वर्ष पूर्व (१८४४-४६) देवेन्द्रनाथ भी वेदो की निर्मान्तता मे विश्वास करने के लिए प्रलुंट्य हुए थे। परन्तु वाद मे मगवान् के साथ सीचे व वैयक्तिक मिलन मे विश्वास के कारण उन्होंने अपना पूर्वमत त्याग दिया था। कहा जाता है कि ब्रह्मसमाज के अन्य सब नेताओं की अपेक्षा वे दयानन्द के अधिक निकट थे। परन्तु दोनों का एकमत होना असमव था। देवेन्द्रनाथ का आदर्श शान्ति व सगति था। इसलिए दयानन्द के तुल्य अविराम योद्धा के प्रति, जो कि आयुनिकतम सामाजिक सघर्षों मे भी कठोर शास्त्र-वाक्यो तथा विशुद्ध तार्किक अस्त्रो का प्रयोग करते थे, उनकी सहानुभूति कदापि समव न थी।

२ सन् १८७७ मे विभिन्न धर्मों के नेताओ तथा उनके विभिन्न सिद्धान्तों के वीच एकता व सामजस्य स्थापित करने का अन्तिम प्रयत्न किया गया। केशव अोर दयानन्द परस्पर मिले, परन्तु कोई समझौता न हो सका, क्योंकि दयानन्द किसी वात में भी झुकनेवाले न थे।

३ वावू केशवचन्द्र सेन ।

जिसमे कि उनका कोई विशेष प्रमाव दिखायी न देता था।

अपने पूर्ण यौवन मे ही एक आततायी द्वारा उनकी हत्या कर दी गयी। एक महाराज की रखेल ने, जिसकी ऋषि ने कठोररूप से मर्त्सना की थी, उन्हें विप दे दिया, जिससे ३० अक्तूबर सन् १८८३ को उनका अजमेर मे देहान्त हो गया।

परन्तु उनका कार्य सफलतापूर्वक अविराम रूप से जारी रहा । आर्यसमाज की सदस्य-सख्या, जो सन् १८६१ में केवल ४०,००० थीं, क्रमणः वढकर सन् १६०१ में १००,०००, सन् १६११ में २,४३,००० और सन् १६२१ में ४,६८,००० तक पहुँच गयी। कई श्रेष्ठतम हिन्दू व्यक्ति, विख्यात राजनीतिज्ञ, और महाराजा आर्यसमाज के सदस्य हैं। केशवचन्द के ब्रह्मसमाज के क्षीण प्रमाव की तुलना में आर्य समाज को जो स्वाभाविक व स्फूर्तिमय सफलता प्राप्त हुई है, उससे दयानन्द की कठोर शिक्षाओं के साथ उनके देश के विचार और भारतीय राष्ट्रीयतावाद के प्रथम उद्बोचन का, जिसमें कि उन्होंने स्वयं भी प्रमुख मांग लिया था, कितना मेल था, यह सर्वया स्पष्ट हो जाता है।

इस राष्ट्रीय जागृति के जो कि इस समय पूरे यौवन पर विद्यमान है, मूल मे क्या कारण हैं, उनका स्मरण कराना शायद योरोपीय पाठको के लिये कुछ लामप्रद होगा।

पश्चिमीकरण अपनी सीमा से वहुत आगे बढ चुका था, और प्रायः यह हमेशा अपने उत्कृष्टतम रूप मे प्रकट न होता था। वौद्धिक क्षेत्र मे यह एक उत्तरदायित्वशून्य तुच्छ मनोवृत्ति के रूप मे प्रकट होता था, जो कि स्वतन्त्र विचार की आवश्यकता को त्यागकर नवयुवको को अपनी अनुकूल परिस्थिति से उखाडकर नयी भूमि मे प्रतिष्ठित करता था, और उन्हें अपनी जाति की प्रतिमा व परम्परा से घृणा करना सिखाता था। किन्तु आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति ने शीघ्र ही इसके विरुद्ध अपना सिर उठाया। दयानन्द के तुल्य उनकी समसामयिक पीढी ने भी चिन्ता, वेदना और उद्देगपूर्वक इस वात का अनुभव किया कि जहाँ एक तरफ भारतीय आध्यात्मिकता से सर्वथा अनिमज्ञ, दिखावटी योरोपियन

यह और मी अधिक विस्मयकारक है, कारण, विवेकानन्द को मद्रास में ही सबसे अधिक उत्साही व सगठित शिष्य-मण्डली प्राप्त हो सकी है।

२ इसमे से पजाव और देहली मे २२३,००० सयुक्त प्रान्त मे २०४,००० कश्मीर मे २३,००० और विहार मे ४,४०० सदस्य हैं। सक्षेप मे, यह उत्तर भारत और उसके एक अत्यन्त शक्तिशाली अश का ही निर्देश है।

युक्तिवाद घीरे-घीरे भारत की घमनियों में प्रवेश करता जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ वह ईसाई घर्म भी जो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने पर, केवल ईसा की इस भविष्यवाणी को पूरा करता है कि ''वह पिता और पुत्र के बीच विरोध पैदा करने के लिए आता है,'' उसके अन्दर घुसता चला जा रहा है।

मेरा यह अभिप्राय कदापि नही है कि मैं ईसाई धर्म के प्रभाव को किसी नीच मावना से देखूं। मैं जन्म से ही कैथोलिक हूँ, और इसलिए चर्च व धर्म के समस्त बाह्य रूपो मे कोई आस्था न रखते हुए भी मैंने ईसा के रक्त का आस्वा-दन किया है, और महान् ईसाइयो के जीवन व धर्मग्रन्थों में उद्घाटित ज्ञानगभीर जीवन के ज्ञानमण्डार का आनन्द प्राप्त किया है। इसलिए मैं ऐसे घर्म को किसी दूसरे धर्म से नीचा दिखाने का स्वप्न मे भी विचार नही कर सकता। आत्मा जव एक विशेष ऊँचाई पर Acumen mentis (ऊर्घ्वतम शिखर पर) पहुँच जाती है, तो वह और आगे नहीं वढ सकती। दुर्माग्य से एक देश का धर्म विदेशी जातियो पर हमेशा अपने उत्कृष्टतम तत्त्वो के माध्यम द्वारा ही कार्य नही करता । प्रायः मानवीय अहङ्कार के साथ पार्थिव विजय की भावना मिली रहती है, और यदि वास्तव मे विजय प्राप्त हो जाती है, तो यह कहा जाता है कि उद्देश्य सिद्धि उसके साधनो को भी न्यायसङ्गत साबित करती है। भैं तो यहाँ तक कहने का साहस करता हूँ कि किसी देश-विशेष के धर्म को चाहे कैसे ही उत्कृष्टतम रूप मे भी किसी विदेशी जाति के सम्मुख क्यो न उपस्थित किया जाय. परन्तु वह उस जाति की आत्मा को अपने गमीरतम सार के रूप मे. आत्मा के उस उच्चतम शिखर पर, जिसका कि मैंने अभी वर्णन किया है, नहीं ग्रहण कर सकता । वह कुछ अशो मे उसे अवश्य ग्रहण करता है जो कि पर्याप्त अर्थपूर्ण भी है, परन्तु फिर भी वह उतना महत्त्वपूर्ण नही। हममे से जिन्होंने ईसाई धर्म के विस्मयकारक आष्यात्मिक दर्शनशास्त्र का यत्नपूर्वक अध्ययन और उसकी गृहराई मे पहुँचने का प्रयत्न किया है, वे जानते हैं कि ऊँचे उडनेवाली आत्मा के पक्षविस्तार के लिये वहाँ ट्रैकितना असीम आकाश है, और प्रेममय परमसत्ता के जिस स्वर्गीय विश्व रूप की वे कल्पना करते हैं, यह वैदान्तिक असीम की कल्पना की अपेक्षा लेशमात्र मी अल्प-विस्तृत या अनुन्नत नहीं है। . परन्तु यदि एक केशव ने इस सत्य की झाँकी देख ली, तो वह अपनी जाति मे

रिचर्ड दी सेण्ट विकटर तथा पाण्चात्य रहस्यवादियो द्वारा फैकोपस दी सेल्स को कहे शब्दों में (हेनरी ब्रेमण्ड The metaphysics of the Saints, देखिए)।

एक अपवाद मात्र है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाई धर्म का यह रूप हिन्दुओं के लिए प्राय' सर्वथा अनिभन्यक्त है। उनके सम्मुख इसे एक नीति और ज्यावहारिक कर्तन्यों के स्मृतिशास्त्र, जैमे कि कर्म मे प्रेम, (यदि यह णन्द प्रयुक्त किया जा सके) के रूप मे ही उपस्थित किया जाता है। और यद्यपि यह उसका एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, तथापि यह उसका सर्वथेष्ठ रूप नहीं है। यह व्यान देने योग्य है कि गमीर आध्यात्मिक चिन्तन में निरत और आत्मा की साहसिक उडानों में समर्थ व्यक्तियों की अपेक्षा कर्मिण्ड एव शक्तिशालों न्यक्ति ही अधिकतर ईसाई धर्म में दीक्षित हुए हैं।

उपर्युक्त कथन सत्य हो या न हो, चूंकि यह अभो एक अत्यन्त विवादास्पद विपय है, तथापि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि जिस समय दयानन्द के मन का निर्माण हो रहा था, उस समय मारत की उन्चतम धार्मिक चेतना इतनी दुर्वल हो चुकी थी, कि योरोप की धार्मिक चेतना उसका स्थान ग्रहण करने भे समर्थ न होने पर भी उसकी क्षीण दीपिशला को बुझाने के लिए प्रयत्नशील थी। ब्रह्मसमाज इस बात से चिन्तित था, परन्तु उसके ऊपर इन्छित व अनिन्छित रूप से पाच्चात्य ईसाई धर्मकी छाप पड चुकी थी। राममोहन राय ने जहाँ से प्रारम्म किया था, वह प्रोटेस्टेण्ट एकेश्वरवाद था। देवेन्द्रनाथ के इससे स्वय अस्वीकार करने पर भी वह ब्रह्मसमाज मे उसके प्रवेश को न रोक सके। जब

१. मैं स्वतः अपनी अन्तरानुभूति के आघार पर स्वतन्त्र रूप से उसे सेलेशियन ईण-केन्द्रिकवाद (The Salesian Theo-centrism) का समर्थन करता हूँ जिसका हेनरी त्रेमाण्ड ने ल आवे विन्सेट के घामिक नीतिवाद अथवा रहस्यवाद-विरोधीवाद के विरुद्ध अपने हाल के तार्किक विवाद मे प्रतिपादन किया है।

सावु सुन्दर्रासह, जिनका नाम योरोपीय प्रोटेस्टेण्टो मे काफी परिचित है, इसका एक सुन्दर उदाहरण है। वह एक पजावी सिख हैं, जिनके पिता एक सरदार है और माई फौज मे सेनानायक है। इस निर्भय व्यक्ति ने तिव्वत मे, वीरतापूर्वक शहीदों के अनुसद्यान का कार्य किया था, जहाँ उसने अफगान तथा सिख दो युद्धप्रेमी जातियों के ईसाई शहीदों के चिह्न उपलब्ध किये थे (मैक्स शैरर प्रणीत 'साबु सुन्दर्रासह' पुस्तक देखिए, १६२२, जूरिच) इस पुस्तिका मे अन्य मारतीय धर्मों के बारे मे उसने जो बक्तव्य दिये हैं, उनसे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि वह उनके हृदय तक कभी नहीं पहुँच पाया था।

उन्होने केशवचन्द्र की प्रभुता स्वीकार कर ली, तव उसका तीन चौथाई भाग में प्रवेश हो चुका था। सन् १८८० में ही केशव के एक समालोचक ने कहा था: 'जो केशव में विश्वास करते हैं, वह एकेश्वरवादी कहलाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे ईसाई धर्म को तरफ ही अधिकाधिक झुके हुए हैं।" तथापि वृतीय ब्रह्मसमाज (केशव से पृथक् साधारण ब्रह्मसमाज) की स्थापना निश्चित रूप से मारतीय ईसाई धर्म के विरुद्ध ही हुई थी। और अर्धशताब्दी के स्वल्पकाल में ही ब्रह्मसमाज के दो बार विभिन्न दलों में विभक्त हो जाने एव परवर्ती अर्धशताब्दी में उसके सम्पूर्ण रूप से ईसाई धर्म में विलीन हो जाने के खतरे के कारण मारतीय जनसाधारण का उसमें विश्वास नहीं रहा था।

ऐसी अवस्था मे यह वात आसानी से समझ मे आ जाती है कि प्राचीन मारत के समस्त शास्त्रों के पण्डित व उसकी आव्यात्मिकता से सुपरिचित एव एक महान जाति मे उत्पन्न एक वेदवादी—वेदो के प्रचण्ड प्रचारक का क्योकर जनसाधारण ने अत्यन्त उत्साह व प्रेम के साथ हार्दिक स्वागत किया। उसने अकेले ही भारत पर आक्रमण करने वालो के विरुद्ध विरोध का झण्डा वूलन्द किया। दयानन्द ने ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध की घोपणा कर दी, और उसकी भारी, तीक्ष्ण तलवार ने अपने प्रहार के क्षेत्र व लक्ष्य का विना विशेष विचार किये उसे दुकडे-दुकडे कर डाला। उन्होंने बाइविल के उद्धरणो की उनकी पूर्वा-पर सर्गात का विचार न करके, व उनके वास्तविक व धार्मिक अर्थों को, यहाँ तक कि अक्षरार्थों को मी ठीक-ठीक न समझते हुए (क्योकि उन्होंने बाइविल का हिन्दी अनुवाद ही पढा था और वह भी बहुत जल्दी मे प्रतिशोध-भावना से प्रेरित होकर) अन्यायपूर्ण व हानिकारक कटु आलोचना की । उनकी असि-धारा के सदय तीक्षण आलोचनाएँ जो कि वौल्टेयर व उसकी 'डिक्शनरे फिलो-सोफिक' की याद दिलाती है, अव तक कुछ आधुनिक हिन्दुओ<sup>र</sup> के घृणित ईसाई-वर्म-विरोधी प्रचार का शस्त्रागार वनी हुई हैं। तथापि वह आलोचनाएँ, जैसा ग्लैस्नैप ने ठीक ही लिखा है, योरोपियन ईसाइयों के लिए अत्यन्त उपयोगी

१ उनको हिन्दी में लिग्वित महान् पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश' में यह आलोचना विद्यमान है।

२ विशेषत नव वौद्धपर्मी । यद्यपि इस पर एकाएक विष्वास नही होता कि वुद्ध का वह पवित्र व सुन्दर नाम, जो कमी अनासक्ति व विश्वशान्ति का प्रतीक था, वह आज अन्य धर्मी के विरुद्ध अश्रद्धा प्रकट करने व उन पर आक्रमण करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है ।

हैं, कारण उनके एशियावासी विरोधियों ने.उन्हें किस रूप में प्रकट किया है, यह जानना उनके लिए आवश्यक है।

दयानन्द के हृदय मे कुरान व पुराण के लिए भी कोई आदर न था, और उन्होंने सनातन ब्राह्मण धर्म को भी अपने पैरो से कुचल डाला । उनके हृदय मे किसी भी प्राचीन व नवीन, अपने ऐसे देशवासी के लिए जिसने एक समय समस्त देशों का सिरताज, भारतभूमि के सहस्र वर्प व्यापी पतन में हिस्सा लिया हो, कोई दया का भाव न था। वह उन सब व्यक्तियों के, जिन्होंने उनके मतानुसार सच्चे वैदिक धर्म को विकृत व कलकित किया था, निर्मम समा-लोचक थे। वह लूथा के समान थे—जिसने अपने देश के विभ्रान्त व विषय

उनका भारतीय इतिहास का वर्णन वडा मनोरख़क है, जो कि सत्रहवी १ शताब्दी की वौसट की प्रसिद्ध आवेगमयी रचना 'Discourse on Universal History'' के समान है। इसमे मनुष्य जाति के जन्म व समस्त पृथ्वी पर (अमेरिका एव समुद्रवर्ती द्वीपो सहित) भारत के आधिपत्य का वर्णन है। (कारण उनके मतानुसार 'नाग' (सर्प) जाति और पूराणो की कयाओं में वर्णित रसातलवासी दैत्य, दानव आदि जातियाँ पृथ्वी के विरोधी घ्रवो की निवासी है, और असुरो और राक्षसो से युद्ध का अर्थ असीरियनो और निग्रो जाति के साथ युद्ध है): दयानन्द समस्त पौराणिक गाथाओं को पृथ्वो पर होने वाली घटनाएँ मानते हैं। वह महामारत मे वर्णित सहस्रवर्षीय युद्ध को ही, जिसमे भारत ने अपना सर्वनाश कर दिया था, भारत के समस्त दुर्भाग्य व वैदिक सम्यता व सस्कृति के विनाश का कारण मानते हैं। ' वह न केवल उसके परिणामस्वरूप पैदा हुए मौतिकवाद से ही, अपितु जैनवर्म से भी घृणा करते थे। वह णंकराचार्य को आच्यात्मिक क्षेत्र मे भारतवर्ष के हिन्दू स्वतन्त्रता युद्ध का सबसे पहाा गौरवान्वित यद्यपि असफल नेता मानते थे। शकराचार्य ने कूसस्कारो की वेडी को विनष्ट करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे उसमे सफल न हो सके। वह इस स्वतन्त्रता-युद्ध मे ही मारे गए, परन्तु वह स्वय जैनर्घामयो, विशे-पत. माया के जाल मे फँस गए थे। परन्तु दयानन्द स्वप्नदर्शी न थे, वह कठोर वास्तविकतावादी व्यक्ति थे। इसलिए मायावाद ने उनके हृदय मे एक तीव घृणा का सचार कर दिया।

२ वे सव प्रकार की मूर्तिपूजा को पाप समझते थे, और परमात्मामा के अव-तार को असम्मव व वर्म-विरुद्ध कहते थे।

परिचालित रोम के चर्च के विरुद्ध आक्रमण किया था। भ और उनका प्रथम लक्ष्य यह था कि घामिक पुस्तकों में स्रोतों को मनुष्य मात्र के लिए खोल दिया जाए ताकि वह स्वय उनका रसपान कर सके। इसके लिए उन्होंने वेदों की देशों मापा में व्याख्याएँ लिखी—भारतवर्ष में वास्तव में वह एक नवीन युग का प्रारम्भ था, जब कि एक ब्राह्मण ने न केवल यह स्वीकार किया कि प्रत्येक मनुष्य को वेद पढ़ने का अधिकार है, अपितु यहाँ तक जोर दिया कि वेदों का पठन-पाठन व प्रचार प्रत्येक आर्य का परम कर्त्तव्य है। 3

यह एक विचित्र आकस्मिक घटना थी कि दयानन्द ने ईसाई घर्म के वढते हुए प्रवाह के विरुद्ध, वैदिक घर्म की स्थापना के आघार पर, थियो-सोफिकल सोसाइटी नामक एक पाश्चात्य सम्प्रदाय के साथ कई वर्ष तक (१८७६-१८८१) एक कूटनीतिक सम्वन्घ स्थापित किया। व्लैवस्टकी नामक एक रिशयन महिला, और कर्नल आल्कोट नामक एक अमेरिकन व्यक्ति ने मिलकर सन् १८७५ में दक्षिण मारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी—जिसका मुख्य घ्येय हिन्दुओं को अपने घर्मग्रन्थों, विशेषतः गीता और उपनिषदों के, जिन्हें ६ जिल्दों में अल्कोट ने संस्कृत में प्रकाशित किया था, पढने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस संस्था ने मारतीय स्कूलों की स्थापना के लिए भी, विशेषतः लका में, प्रयत्न किया, और ''अछूतो'' के लिए भी स्कूल खोलने का साहस किया। इससे मारत की राष्ट्रीय, घार्मिक व सामाजिक जागृति को प्रोत्साहन मिला, और ऐसा प्रतीत होता था कि दयानन्द इस संस्था के सहयोग में कार्य करेंगे। परन्तु जव

१. वह 'ब्राह्मणो' को 'पोप' कहकर उनका तिरस्कार करते थे।

२ सन् १८७६ से १८८३ तक उन्होंने एक पण्डित मण्डली को नियुक्त किया था। वह स्वय सस्कृत में लिखते थे, और पण्डितगण उसका हिन्दी में अनु-वाद करते थे। तथापि मूलमत्र का वे स्वय अनुवाद करते थे। उनके अनुवाद में पहले प्रत्येक मत्र का व्याकरणात्मक व मूलघात्वात्मक विश्लेषण, और उसके वाद साधारण भाव को समझाने वाली व्याख्या का समावेश है। परन्तु उनके पास इतना समय न था कि वे अनुवाद को पुनः सशोधित कर सकते।

३. लाहौर से प्रकाशित आर्य समाज के दस नियमो मे से तीसरा नियम: (१८७७): "वेद सत्य ज्ञान के ग्रथ हैं। उनका पठन-पाठन प्रत्येक आर्य का मुख्य धर्म है।"

यह ठीक है कि उनका अनुवाद एक प्रकार की व्याख्या है, और उसमें उन्होंने मूल पुस्तक से जो सिद्धान्त, व स्थापनाएँ प्रतिपादित की है, उनकी यथा-र्थना, तथा वेद, जिसे कि वह सृष्टि से पूर्व ईरवर द्वारा दिया हुआ अपौरुपेय ज्ञान मानते थे, उसकी निभ्रान्तता व स्वतः प्रामाणिकता का उनका दावा, और अन्य धर्मों के प्रति उनका अविश्वास व तिरस्कार प्रदर्शन, कर्म मे उनका अटल विश्वास, सग्राम मे उनकी पूर्ण आस्था अोर सर्वोपरि उनका राष्ट्रीय भगवान्—

सोसाइटी ने उनके शब्दो पर विश्वास करके, वास्तव मे उनके नियमित सहयोग के लिए हाथ वढाया, तव उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और इस प्रकार मारत मे थियोसोफिकल सोसाइटी के आव्यात्मिक प्रभुत्व को एकदम असमव बना दिया। तब से इस सस्या का वह महत्त्व नही रहा है, परन्तु यदि यह सत्य है कि वनारस के हिन्दू कालेज की स्था~ पना मे एनी विसेण्ट का मुख्य हाथ रहा है, तो सामाजिक रूप से उसकी उपयोगिता अब मी है। इस सोसाइटी मे प्राच्य और पाण्चात्य के अद्भुत मिश्रण मे जो आग्ल व अमेरिकन प्रमाव विशेष रूप से दिखाई देता है, उसने हिन्दु अघ्यात्मविद्या के विशाल व उदार विषय को अपनी उदात्त परन्त् सक्चित व्यवहारवादी मनोवृत्ति से विकृत कर दिया है। इसके साथ यह मी उल्लेख योग्य है कि वह अपने-आपको एक पादरी के समान प्रामाणिक सभा मानती है, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं है, यद्यपि उसकी यह मावना पर्दे के अन्दर छिपी हुई है तथापि वह कम असहिष्णु नहीं है। विवेकानन्द के तुल्य स्वतन्त्र विचारको ने भी इसे अनुभव किया है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कि अमेरिका से लौटने के वाद उन्होंने इसकी तीव्र निन्दा की है।

इस विषय में थियोसोफिकल सोसाइटी के समर्थन में, जी० ई० मोनोड, हरजन, ने "An Indo-European Influence, the Theosophical Society" (Feuilles de l' Inde, No १ पैरिस १६२८) लेख, और काउण्ट,एच०,के० सरिलड् ने अपनी Table diary of a Philosopher १६१८ में एक सुन्दर, विस्तृत व द्वेषपूर्ण अध्याय लिखा है।

परन्तु उसकी सच्ची निष्ठा नही, जो कि समस्त आक्रमणों के विरुद्ध उनकी
रक्षक है।

२ दयानन्द ने अपनी पुस्तक सत्यार्थप्रकाश के अन्त मे जो नियम पालन करने के लिए लिखे हैं, उनमे उन्होंने आदेश किया है . "दुष्ट पुरुष चाहे अत्यन्त

मह सब ऐसी वस्तुएँ जिनमे वहुत कुछ समालोचना के योग्य हैं।

दयानन्द के अन्दर हृदय की उच्छ्वास धारा न थी, मनुष्यो व उनके देव-ताओं को अपने स्फीतालोक से आप्लावित करने वाला आष्यात्मिकता का प्रशान्त सूर्य न था—उनके अन्दर रामकृष्ण के जीवन की समस्त सत्ता से विकीर्ण होने

शक्तिशाली चकवर्ती राजा मी क्यों न हो, उसका विरोध करों, उसे नीचे गिरा दो, व नष्ट कर दो। अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी व अपने जीवन को खतरे में डालकर भी हमेशा अन्याय की जड को उखाड़ने व सत्य की प्रतिष्ठा करने का निरन्तर प्रयत्न करते रहो।"

१. "आर्य समाज वेदो में विणित केवल एक अद्वितीय ईश्वर की ही स्तुति, पूजा व उपासना करेगा ' ईवर व विश्व के पदार्थों के सम्बन्घ मे घारणा, केवल वेद व उन अन्य सत्य शास्त्रो पर ही आघारित है" जिनका कि उसने निर्देश किया है।

परन्तु अद्भुत प्रतीत होने पर भी (उस समय की आबोहवा एकता के लिए इतनी प्रवल थी) राममोहन राय व केशव के एकतावाद के समान ही दयानन्द के राष्ट्रीयतावाद में भी एक विश्ववयापिता की भावना थी।

"समस्त मनुष्य-जाति का मगल साधन ही समाज का उद्देश्य होना चाहिए" (१८५७ के प्रथम आर्य समाज के सिद्धान्त)।

समाज का प्रथम व मुख्य उद्देश्य मनुष्य-जाति की शारीरिक, मान-सिक एव सामाजिक उन्नति द्वारा समस्त विश्व का कल्याण साधन करना है।" (१८७७ मे सशोधित लाहौर आर्य समाज के सिद्धान्त)।

"मैं विश्वव्यापी सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित एव मानव समाज जिसे अव तक सत्य मानकर ग्रहण करता चला आया है, और जिसे मिवष्य में मी उसी प्रकार सत्य मानेगा, उस सवका अपने बन्दर समावेश करने वाले धर्म में विश्वास करता हूँ। इसे ही मैं धर्म मानता हूँ सनातन आदिम धर्म (क्योंकि वह परस्पर विरोधी मानवीय विश्वासों से ऊपर है) । केवल उसे ही, जिसमें कि सब मनुष्य सब युगों में विश्वास कर सकते हैं, मैं ग्रहणीय मानता हूँ।" (सत्यार्थप्रकाश)

अन्य सव उत्साही धर्मविश्वासों के समान ही, यद्यपि सर्वथा सच्चे हृदय से वह सनातन और विश्वव्यापक 'सत्य' की घारणा को, जिसकी कि वह सेवा करने का दावा करते हैं, अपने वैयक्तिक विश्वास के साथ मिला देते हैं। सत्य की परीक्षा के लिए उन्होंने पाँच प्रारम्भिक कसौटियाँ दी हैं. ११ वाली उष्ण किवता, व विवेकानन्द की प्रमावशाली किवत्व शैली भी न थी, परन्तु उनके अन्दर एक भयानक शिंक थी, अटल निश्चय था तथा शेर का शोणित था। उनका ही उन्होंने भारत के क्षीण व निर्वल देह मे प्रवेश कराया। उनके शब्द वीरता की व्विन से गूंजते थे। उन्होंने भाग्य के आगे सिर झुकाने वाले निष्क्रिय, पार्थिव मनुष्य को यह स्मरण कराया कि उसकी आत्मा मुक्त है, और कर्म ही भाग्य का निर्माता है। उन्होंने सब प्रकार के विशेपाविकारों व कुस-स्कारों के दुर्गम जजाल को तीक्षण पाटल के निरन्तर प्रहारों से छिन्न-भिन्न कर

उनमें से प्रथम दो, वेदों की शिक्षा, और ईश्वर के स्वमाव व गुणों का जो वर्णन उन्होंने किया है, उसके साथ अनुकूलता है। वे समस्त मानवता के ऊपर वेदों को प्रतिष्ठित करने के अपने अधिकार में क्योंकर सन्देह कर सकते थे, जबिक वह यह मानते थे कि उनके अन्दर, जैसा अरविन्द घोष ने भी कहा है: 'वार्मिक, नैतिक व वैज्ञानिक सत्यों का पूर्ण प्रकाश विद्यमान है। इसकी धार्मिक शिक्षा एकेश्वर वादी है, और वेदों में विणत देवताओं के अनेक नाम एक ही ईश्वर के विभिन्न गुणों को वर्णन करने वाले मिन्न-मिन्न नाम हैं, साथ ही वे प्रकृति में कार्य करने वाली उसकी विभिन्न शिक्ता के ही सूचक हैं। और वेदों के सत्य ज्ञान के द्वारा हम उन सव वैज्ञानिक सत्यों को, जिनका आधुनिक अनुसधान द्वारा आविष्कार हुआ है, जान सकते हैं।" (वेद का रहस्य, आर्य, नवस्वर १६१४, पाण्डिचेरी)।

दयानन्द की वेदो की यह राष्ट्रीयतावादी व्याख्या प्राचीन भारत के दर्शन, अनुष्ठान, आचार-व्यवहार को पुनः जागृत व प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से अनेक पुस्तिकाओं के प्रवाह के रूप में प्रकट हुई। पश्चिम के विचारों के विरुद्ध प्राचीन आदर्शों की एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। (प्रवुद्ध मारत, नवम्बर १६२८ देखिए)।

 "भाग्य के आदेश को मानने की अपेक्षा एक उत्साहमय कर्मणील जीवन अविक श्रेष्ठ है। भाग्य कर्मों का ही परिणाम है। निर्विरोध आत्म-पराजय की अपेक्षा सत्कर्म ही श्रेयस्कर है।"

"अात्मा एक स्वतन्त्र सत्ता है, जो अपनी इच्छानुसार कार्य करने में स्वतन्त्र है। परन्तु कर्मफल का मोग ईंग्वर की करणा पर निर्मर है।" (सत्यार्थ प्रकाश)

दिया। यद्यपि उनका आध्यात्मिक शास्त्र नीरस व अस्पष्टी था, और उनका ईश्वरवाद सकुचित और मेरी सम्मित मे प्रतिगामी था, तथापि उनके सामाजिक कार्यों व आचार-व्यवहारों मे एक निर्मीक साहसिकता पाई जाती है। वास्तव मे वह क्रियात्मक रूप से ब्रह्मसमाज से और आज का रामकृष्ण मिशन भी जहाँ तक आगे वढने का साहस करता है, उससे भी आगे जा चुके थे।

उनकी सस्या, आर्यसमाज स्त्री-पुरुषों के समानाधिकारों के साथ, सब राष्ट्रों व जातियों के सब मनुष्यों के लिए एक समान न्याय के सिद्धान्त की स्थापना करता है। वह वशपरम्परागत वर्णव्यवस्था को अस्वीकार करता है, और समाज मे केवल मनुष्यो की रुचि के अनुसार विभिन्न पेशो व समुदायो के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस प्रकार कर्मों के अनुसार जो विभिन्न वर्णों की सृष्टि होगी, उसमे धर्म का कोई दखल न होगा, केवल राष्ट्र ही जो कि कर्तव्य कर्मों का निर्घारण करता है, उसमे दखल दे सकेगा। राष्ट्र ही समाज के मगल की कामना से किसी व्यक्ति को पुरस्कार व दण्ड के रूप मे एक वर्ण से दूसरे वर्ण मे उठा व गिरा सकता है। दयानन्द चाहते थे कि प्रत्येक मनुष्य को इतना ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हो कि वह अपनी योग्यतानुसार समाज के उच्चतर शिखर पर पहुँच सके । सबसे वढकर, वह अस्पृश्यता के घृणित अन्याय के अस्तित्व को कदापि न सहन करते थे, और उनसे बढकर अस्पृश्यो के पददलित अधिकारो का अन्य कोई समर्थक न था। आर्यसमाज मे समानता के आघार पर उन्हे प्रविष्ट किया जाता था, कारण, आर्यसमाज कोई जाति व वर्ण न था। "उच्च व श्रेष्ठ सिद्धान्तो को माननेवाले मनुष्यो का नाम ही आर्य है। और जो मनुष्य दुष्टता व पाप का जीवन व्यतीत करते हैं, वे ही दस्यू हैं।"

१ ऐसा प्रतीत होता है, दयानन्द तीन शाश्वत सत्ताओं को मानते हैं: ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, जो विश्व का मौतिक उपादान है। ईश्वर और आत्मा दो विभिन्न सत्ताएँ हैं, उनके गुण भी परस्पर विनिमय योग्य नहीं हैं, और उनमें से प्रत्येक कुछ विशेष-विशेष कार्य करते हैं। फिर वे परस्पर अविच्छेद्य हैं। सृष्टि, ईश्वरीय शक्ति की प्राथमिक तत्त्वो पर मूल क्रिया द्वारा होती है, जिन्हे वह परस्पर सयुक्त करती है, व व्यवस्था प्रदान करती है। आत्मा का पार्थिव वन्धन अज्ञान के कारण है। अज्ञान व भ्राति से मुक्ति, व परमात्मा की स्वतन्त्रता की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। परन्तु यह सामयिक ही होती है, और अविध व्यतीत हो जाने पर आत्मा को पुनः शरीर धारण करना पढता है' इत्यादि।

मारत मे स्त्रियों की शोचनीय अवस्था को उन्नत करने के धर्मयुद्ध में भी दयानन्द कम उदार व साहसी न थे। उन्हें जो अन्याय व अत्याचार सहन करने पढ़ते थे, उनके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह की घोपणा की, और भारतवासियों को याद कराया कि भारत के स्वर्णयुग में उन्हें भी समाज व परिवार में मनुष्यों के समान आदर प्राप्त था। उनके मतानुसार उन्हें भी पुरुषों के समान शिक्षा की सुविधाएँ और विवाह सम्बन्ध में स्वतन्त्रता तथा गृहस्यों के प्रवन्ध व आर्थिक व्यवस्था में पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दयानन्द वास्तव में विवाह में स्त्री और पुरुष का समान अधिकार मानते थे। विवाह को अविच्छेद्य मानते हुए भी वे विधवा-विवाह को शास्त्रसम्मत मानते थे, और यहाँ तक कहते थे कि विवाहित स्त्री के सन्तान न होने पर सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से स्त्रियों और पुरुपों का सामयिक सम्बन्ध भी शास्त्रविहित हैं।

अन्ततः आर्यसमाज ने जिसका आठवाँ नियम "ज्ञान विस्तार व अज्ञान का नाग करना था" भारत मे शिक्षा के प्रचार मे वडा हिस्सा लिया। विशेषकर पजाव तथा संयुक्तप्रान्त मे इसने वालक तसा वालिकाओं के अनेक स्कूलों की स्थापना की। उनके क्रियाशील छत्ते दयानन्द ऐंग्लों वैदिक कालेज लाहौर, और गुरुकुल काँगडी इन दो आदर्श सस्थाओं के चारों तरफ दो दलों में फैले हुए हैं। यह दोनों सस्थाएँ हिन्दू शिक्षा के सुदृढ दुर्ग हैं, जहाँ पर जातीय शक्तियों के पुन-र्जागरण के साथ-साथ पिचम की बुद्धि व कला कौशल की भी शिक्षा दी जाती है। 2

१ विवाह मे कन्या की आयु सोलह वर्ष तथा वर की वायु पच्चीस वर्ष होनी चाहिये। वयानन्द वालविवाह के सर्वथा विरोधी थे।

२ आज से दस वर्ष पूर्व लाजपत राय द्वारा प्रकाशित पुस्तक के आधार पर मैंने यह लिखा है। संमवतः उस समय से शिक्षा का आन्दोलन अब और मी अधिक विस्तृत हो गया है।

सन् १८५६ में लाहौर में दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज की स्थापना हुई थी। वहाँ सस्कृत, हिन्दी, फारसी, अँगरेजी माषाओं के साथ पूर्वीय व पाम्चात्य दर्शनमास्त्र, इतिहास, राजनीति व अर्थमास्त्र, विज्ञान, कला एव शिल्प की शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल की स्थापना सन् १६०२ में हुई, वहाँ विद्यार्थियों को सोलह वर्ष तक त्याग, ब्रह्मचर्य, और संयम व अनुभासन का जीवन व्यतीत करने का ब्रत लेना पड़ता है। इस विद्यालय का उद्देश्य नैतिक शक्ति द्वारा हिन्दू दर्भनमास्त्र व साहित्यिक सस्कृति को पुनर्जाग्रत

इसके साथ ही अनाथ आश्रम, वालक-वालिकाओं के लिए दस्तकारी के शिक्षणालय, विघवाश्रम, और महामारी, दुर्मिक्ष व वाढ आदि अन्याय जातीय विपत्ति के अवसरों पर समाज-सेवा आदि और भी अनेक जनिहतकारी कार्य है, जिनमे आर्यसमाज ने पूरा-पूरा माग लिया है, और यह स्पष्ट है कि आर्य-समाज मावी रामकृष्ण मिशन का प्रतिद्वन्द्वी है। भ

दयानन्द ने जनसाधारण की उन्नित के लिए कितना महान् प्रयास किया है, यह दिखाने के लिए मैंने नेता की आत्मा से युक्त इस कठोर सन्यासी के बारे में काफी कहा है। वास्तव में वह राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जन्म व पुनर्जागरण के क्षण में मारत में तात्कालिक व वर्तमान कर्म की सर्वापक्षा प्राणवान् शक्ति थे। उनके आर्यसमाज ने ही उनकी इच्छा व अनिच्छा से ही?, सन् १६०५ में बगाल के विद्रोह का मार्ग प्रस्तुत किया था। वह राष्ट्रीय सगठन व पुनर्निमाण करनेवाले अन्यतम श्रेष्ठ ऋषि थे। मेरे विचार में वही इसके एकमात्र रक्षक थे, परन्तु उनकी शक्ति ही उनकी दुर्वलता मी थी। उनके जीवन का आदर्श कर्म था और उस कर्म का लक्ष्य उनका देश व राष्ट्र था। जिस देश व जाति ने वृहत्तर विश्व का स्वप्न न देखा हो, उसके लिए कर्म का सम्पादन व राष्ट्र का निर्माण पर्याप्त हो सकता है। परन्तु भारत के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है—क्योंकि उसकी इच्छा के सम्मुख आज भी वृहत्तर विश्व विद्यमान है। ०

करके आयों के चरित्र का निर्माण करना है। पजाव में स्त्री-शिक्षा के लिए मी एक वडा कालेज हैं, जिसमें संस्कृत, हिन्दी और अँगरेजी इन तीन माषाओं व अन्य मानसिक विकास करनेवाले विषयों की शिक्षा के साथ स्त्रियोपयोगी विषयों और गृहस्थ-अर्थ-नीति की भी शिक्षा दी जाती है।

१ ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय मे विवेकानन्द व उनके शिष्य दयानन्द से अगे वढ गए हैं। लाजपत राय ने आर्य समाज के सबसे प्रथम जनहितकारी कार्य के रूप मे सन् १८६७-१८६ के दुमिक्ष मे की गई सहायता का उल्लेख किया है। सन् १८६४ से लेकर विवेकानन्द के एक अन्यतम शिष्य अखण्डा-नन्द ने समाज सेवा मे अपना जीवन अपण कर दिया था। सन् १८६७ मे रामकृष्ण मिशन ने भी अपनी शक्ति का बहुत बड़ा भाग दुमिक्ष व मलेरिया को दूर करने व उससे अगले साल प्लेग से जनता की रक्षा करने मे लगाया।

२ पिल्लक मे उन्होंने इस विद्रोह मे भाग लेने से इनकार किया था। वह अपने-आपको राजनीति से पृथक् व अँगरेजो का अविरोधी कहते थे। परन्तु विदिश सरकार ऐसा न सोचती थी। वह उसके सदस्यों की चेप्टाओं के कारण आर्य समाज को सदेह की दिष्ट से देखती थी।

## ७ रामकृष्ण ग्रौर भारत के महान् जननायकगण

जिस समय पर्वतमाला के ऊपर निर्मल महिमा मे रामकृष्ण के नक्षत्र का उदय हुआ, उस समय भारत का नेतृत्व करनेवाले जननायक इस प्रकार के थे।

भेंने केवल श्रेष्ठतम नेताओं का ही उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक नेता हुए हैं। मारतवर्ष में भगवान के सदेशवाहकों, धर्मों व सम्प्रदायों के संस्थापकों का कभी भी अभाव नहीं रहा है, और इस समय में उनका निरन्तर आविर्माव होता रहा है। हैलमुय वीन ग्लैसनप द्वारा हाल ही में रिचत 'Religiose Reformbewegungen um heutigen Indien (१६२८, लीपिजग, जे० सी॰ हिरिनच, मौर्गनलैण्ड संग्रह) में दो अत्यन्त अद्भुत सम्प्रदायों: प्रथम अनीश्वरवादी; अति मानव (Superman) के उपासक देव समाज, ओर दूसरे रहस्यवादी दिन्य शब्द ब्रह्म के उपासक रावास्वामी सत्संगं का वर्णन है। यहाँ इन दोनों का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत परवर्ती काल के हैं। देवसमाज की स्थापना यद्यपि सन् १८८७ में शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थीं, तथापि इसका ''अतिमानव'' अनीश्वरवाद यह नाम सन् १८६४ में पढा था। और

<sup>\*</sup>शब्द से तात्पर्य उस सर्वशक्तिमान् सत्ता के प्रतिनिधि रहस्यमय शब्द से हैं (और जो कि प्रसिद्ध वैदिक 'ओ३म्' के सदृश एक गौण स्थान का अधिकारी नहीं हैं)—जो दिव्य शब्द विश्व के अन्दर कम्पित व स्पन्दित हो रहा हैं—यह वह उद्घोषित संगीत हैं, जिससे (प्राचीन कालीन ग्रीक व रोमन मापा की परिमापा में) तारामण्डल का सगीत व्वनित होता है। मैत्रायणी उपनिषद के रहस्यवाद में इसी का कुछ परिवर्तित रूप में वर्णन है।

रामकृष्ण इन चारो आचार्यों मे से प्रथम आचार्य राममनोहर राय से स्व-मावतः अपरिचित थे, परन्तु अन्य तीनो से उनका वैयक्तिक परिचय था। जो र्डुनवार मगवित्पपासा उन्हें हर समय वेचैन वनाए रखती थी, और उन्हें अपने आपसे यह प्रश्न करने के लिए हमेशा व्याकुल करती रहती थी कि "क्या

"अतिमानव" देवगुरु (स्वय इस मत के प्रतिष्ठाता व्यक्ति) ने युक्ति, नैतिकता व विज्ञान के नाम पर प्रारम्भ में स्वय अपने आपको उपास्यदेवता वतलाकर ईश्वर के विरुद्ध जिस उत्कट सग्राम की घोषणा की थी, वह अब भी उसी प्रकार जारी है। राधास्वामी सत्सग की प्रतिष्ठा एक दूसरे के उत्तर-वर्ती परन्तु आपस मे सर्वथा अनुरूप तीन क्रमिक गुरुओ द्वारा हुई है, जिनका क्रमशः १८७८, १८६८ व १६०७ मे देहावसान हुआ है। गत शताब्दी के अन्त से ही इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार हुआ है। अतएव मैंने अपनी इस आलोचना मे उसे स्थान नही दिया है। देवसमाज की प्रतिष्ठा भूमि लाहौर है, और इसके अनुयायो भी प्राय सब पजाबी है। राधास्वामी सत्सग के मुख्य केन्द्र इलाहावाद और आगरा यह दो नगर हैं। यह घ्यान देने योग्य है कि ये दोनों ही स्थान उत्तर भारत में हैं। दक्षिण भारत में नव सम्प्रदायों के उद्भव के वारे में ग्लैसनप ने कोई उल्लेख नहीं किया है. परन्तु वे भी सख्या से कम नहीं है। महागुरु श्रीनारायण स्वामी का धर्म ऐसा था कि चालीस वर्ष से भी अधिक समय तक उसके लोकहितकारी आव्यात्मिक कार्यों ने ट्रावनकोर रियासत के कई लाख विश्वासी मनुष्यों के जीवनो पर अपना प्रभाव डाला है। (सन् १६२८ मे उसकी मृत्यु हुई है)। उसके सिद्धान्त शकर के अद्दैतवादी दर्शन से बहुत कुछ मिलते-जुलते है, परन्तु वह कर्म के प्रति प्रेरणा करने वाले हैं, और इस कर्मानुराग के कारण ही बगाल के रहस्यवाद से उसका मतभेद है, और वह उसके मिक्त के आवेगो को अविश्वास की दिष्ट से देखता है। यह कहना युक्तिसगत होगा कि वह कर्म के ज्ञान का, एक महान् वौद्धिक धर्म का, जिसने सर्वसाधारण जनता, व उसकी सामाजिक आवश्यकताओं को ठीक तरह समझा था. प्रचार करता था। दक्षिण भारत मे दलित जातियों के उद्धार में इसने महान् कार्य किया है, और इस विषय में इसके प्रयत्न गांघीजी से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। (सन् १६२८ के दिसम्बर मास व उसके बाद के कुछ महीनों में जेनेवा के 'दी सूफी क्वार्टर्ली' पत्रिका में श्रोनारायण के शिष्य पी० नटराजन के लेख देखिये)।

अन्य कोई ऐसे जलस्रोत नहीं है, जिन्हों कि उन्होंने पाया है, पर जिनका रसपान मैं नहीं कर सका हूँ?" उससे प्रेरित होकर ही वह पहले पहल उनसे मिले थे। परन्तु उनके अम्यस्त नंत्र प्रथम दृष्टि में ही उन्हें पहचान लेते थे। उनकी आलो-चना शक्ति हमेशा अक्षुण्ण रहती थी। जब वह पिपासाकुल मिल के साथ उनका जलपान करने के लिए उनके पास जाते थे, तो वे प्राय. व्यग मिश्रित हुँसी के साथ यह शब्द कहते हुए वापिस आ जाते थे कि 'उनका अपना स्रोत ही इससे वेहतर है।' वह वाहरी चमक-दमक, टीपटाप और वाक्चातुर्य में चकाचौंघ हो जाने वाले व्यक्ति न थे। उनकी मुद्रित आँखे अन्दर की गहराई में से चमकनेवाले ज्योतिर्मय मगवान् के मुखमण्डल के प्रकाश के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के सम्मुख न झपकती थी उनके नेत्रों की दृष्ट देह के प्राचीर को भेदकर मानो खिडकी के मार्ग से मीतर प्रविष्ट होकर उत्सुकता व कौतूहल के साथ हृदय का कोना-कोना टटोल डालती थी। परन्तु वहाँ पर वह दृष्टि जो कुछ देख पाती थी, उससे कमी-कमी उनके अन्दर एक आकस्मिक प्रशान्त हास्य का उदय होता था परन्तु उसमे किसी प्रकार के द्वेष व ईर्ष्यां की भावना का लेशमात्र न होता था परन्तु उसमे किसी प्रकार के द्वेष व ईर्ष्यां की भावना का लेशमात्र न होता था।

प्रमावणाली देवेन्द्रनाथ टैगोर के साथ अपनी मुलाकात का जो वर्णन राम-कृष्ण ने स्वय दिया है, वह हास्य रस का एक सुन्दर चुटकला है, जिसमे महागुरु "रार्जीप जनक" के प्रति "छोटे भाई" का झालोचनात्मक व्यग्य-हास्य तथा अश्रद्धापूर्ण श्रद्धा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

एक दिन १ एक प्रश्नकर्ता ने उनसे पूछा: "क्या ससार और भगवान का सामंजस्य समव है ? महींप देवेन्द्रनाथ टैगोर के वारे मे आपकी क्या सम्मति है ?"

रामकृष्ण ने घीरे से कहा: "देवेन्द्रनाथ टैगोर देवेन्द्रनाथ, देवेन्द्र" .. यह कहकर उन्होंने कई वार सिर झुकाकर नमस्कार किया। और फिर वोले:—

"क्या तुम जानते हो वे कौन हैं ? एक समय का किस्सा है कि एक आदमी वडी घूमवाम के साथ दुर्गापूजा का त्यौहार मनाया करता था। प्रातःकाल से लेकर रात तक वकरों की विल दी जाती थी। परन्तु कुछ वर्षों के बाद विल की

केशवचन्द्र सेन । ए० कुमार दत्त नामक एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस कथोपकथन का वर्णन किया है (स्वामी रामकृष्ण की जीवनी) ।

वह घूमघाम नही रही। किसी व्यक्ति ने उस आदमी से पूछा कि 'विल इतनी कम 'क्यो कर दी गई है ?' उसने उत्तर दिया: ''अव मेरे दांत गिर गये हैं।''

और श्रद्धारिहत कथावाचक ने अपना कथन जारी रखते हुए आगे कहा . "यह सर्वया स्वामाविक ही है कि इस बृद्धावस्था मे देवेन्द्रनाथ योगाम्यास करते हैं।" यह कहकर वे कुछ देर रुके और फिर एक वार नतमस्तक होकर कहने लगे: "निस्सन्देह वे एक आदर्श मनुष्य हैं।" इसके वाद उन्होंने उनके साथ अपनी मुलाकात का इस प्रकार वर्णन किया ? :—

शशि भूषण घोप ने अपनी वगाली स्मृति-कथा मे (पृष्ठ २४५-२५७) इसका जो विवरण दिया है, उसमे रामकृष्ण की गम्मीर अन्तर्भेदी दृष्टि शक्ति की ससुण्णता को कायम रखते हुए, उक्त व्यग की कटुता को कम कर दिया गया है, जिससे रार्जीप के प्रति अधिक न्याय हुआ है।

रामकृष्ण ने कहा, कि देवेन्द्रनाथ से उनका परिचय इन शब्दों के साथ कराया गया: "यह एक भगवत्-उन्मत व्यक्ति हैं।" मुझे ऐसा मान हुआ कि देवेन्द्रनाथ एक यहकारी व्यक्ति हैं, और इतने ज्ञान, इतने सम्मान, इतनी सम्पत्ति और इतनी श्रद्धा के अधिकारी होकर वह, अहकार से मुक्त भी किस प्रकार हो सकते थे? परन्तु मैंने यह जान लिया कि उनके जीवन मे योग और भोग (भौतिक वासना-तृप्ति) साथ-साथ चल रहे हैं। "मैंने उनसे कहा: 'इस कलियुग मे आप एक सच्चे राजा जनक हैं। जनक दोनो पार्थ्यों को ही एक साथ देखते थे। इसी तरह आपने भी अपनी आत्मा को भगवान् के अपण कर दिया है, जविक आपका शरीर भौतिक जगत मे विचरण करता है अतएव मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे परमात्मा के वारे मे कुछ वताइये।" "

२ उस समय रवीन्द्रनाथ टैगोर केवल चार वर्ष के थे। रामकृष्ण के पृष्ठपोषक माथुर वाबू देवेन्द्रनाथ के सहपाठी थे, और उन्होंने ही देवेन्द्रनाथ के साथ रामकृष्ण का परिचय कराया था। इस साक्षात्कार का कौतूहलोहोषक विशद वर्णन हमारे योरोपीय देह-मनोवैज्ञानिकों के लिए एक मनोरजन की

१. यह स्वीकार करना पडता है कि रामकृष्ण का यह व्यग देवेन्द्रनाथ के प्रति एक घोर अन्याय का सूचक है। समवतः न जानने के कारण ही, रामकृष्ण ने महींप की पूर्ण निस्वार्थता और उनके अनेक वत्सरव्यापी उदार व कठोर आत्मत्याग का कोई वर्णन नहीं किया है। इसमें एक उच्च कुलीन व्यक्ति के प्रति जनसाघारण के मनोमाव का ही परिचय मिलता है।

''जब मैंने पहले पहल उन्हें देखा तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि वे एक अहकारी व्यक्ति हैं। और यह सर्वया स्वामाविक ही था। क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी-अच्छी वस्तुएँ थी: उच्चवण, सम्मान, मर्यादा, वन-सम्पत्ति सभी कुछ था. अकस्मात् मैं उस अवस्था में आ गया जविक मैं किसी मनुष्य के अन्तस्तल को देख सकता था। उस अवस्था में में महान् से महान्, बनी में वनी व पण्डित से पण्डित व्यक्ति को भी यदि उसमें मगवान् का प्रकाश नहीं पाता तो, उसे तृण के समान देखता हूँ अौर मुझे अकस्मात् हुँसी आ गई. क्योंकि मैंने देखा कि यह व्यक्ति सांसारिक जीवन का आनन्द लेने के साथ ही वार्मिक जीवन भी व्यतीत कर रहा है। उनके अनेक सन्ताने थी, और सब छोटी आयु की थी। अतएव एक महान् जानी होते हुए भी उन्हें संसार से सम्बन्ध रखता था। मैंने उनसे कहा: ''आप इस युग के रार्जाप जनक हैं। ससार से सम्बन्ध रखते हुए भी आपने उच्चतर उपलब्धि प्राप्त की है। आपका शरीर ससार में हैं, परतु आपका मन भगवान् के उर्ब्वलोक में है। मुझे भगवान् के विषय में कुछ बताइए।' वेवन्द्रनाय ने वेद के कुछ सुन्दर मन्त्र पढकर उन्हें सुनाए, और चिर-परि-

वस्तु हो सकती है। प्रथम परिचय होने के साय ही रामकृष्ण ने देवेन्द्र को अपनी छाती खोलकर उन्हें दिखाने के लिए कहा। देवेन्द्रनाय ने किसी प्रकार के विस्मय का भाव न प्रकट करते हुए वैसा ही किया। उनकी त्वचा का रंग लाल था। रामकृष्ण ने उसकी परीक्षा की। छाती की यह स्थायी रिक्तमा कुछ विशेप प्रकार की योगसायनाओं का विशेष लक्षण है। रामकृष्ण हमेशा योगाम्यास की शिक्षा देने व उससे इनकार करने से पूर्व अपने शिष्यों की छाती, उनकी नि.श्वास-प्रश्वास क्षमता, और उनके रक्त-सचार की स्वस्थता की परीक्षा किया करते थे।

१. "यह विश्व झाडफानूस के समान है। हममे के प्रत्येक उसकी एक-एक वत्ती के सदश है। यदि हम ज्वलित न हो तो सारा झाडफानूस ही अन्वकारमय हो जाय। परमात्मा ने अपनी महिमा प्रदर्शन के लिए ही मनुष्य की सृष्टि की है।..."

णि के वर्णनानुसार रामकृष्ण ने सरल रूप मे इस प्रकार अपना विचार प्रकट किया

"वहे आश्चर्य की वात है ! जव में पञ्चवटी (दक्षिणेश्वर के उद्यान) में वैठकर घ्यान करता या तो मुझे भी एक प्रकार का झाड़फानूस दिखाई देता था । देवेन्द्रनाथ अवश्य ही एक गम्भीर ज्ञानी हैं ।" चित व्यक्तियों के समान उनमें वातचीत होने लगी। देवेन्द्रनाथ अपने अतिथि के नेत्रों के तेज को देखकर वहुत प्रमावित हुए और अगले दिन उन्हें मोजन के लिए आमन्त्रित किया। परन्तु उन्होंने साथ ही यह अनुरोध किया कि यदि वे आना चाहें तो "अपने बदन को कुछ ढककर आवे" कारण रामकृष्ण का कपड़ों की तरफ कोई घ्यान नहीं था। रामकृष्ण ने निःसकोच भाव से विनोदपूर्वक उत्तर दिया कि 'में यह आश्वासन नहीं दे सकता। मैं जैसा हूँ, वैसा ही हूँ, और वैसे ही आऊँगा।' इस प्रकार वे हार्दिक सद्मावना के साथ एक-दूसरे से विदा हो गए। परन्तु अगले दिन प्रात काल ही कुलामिमानी देवेन्द्रनाथ ने रामकृष्ण को एक सौजन्यपूर्ण सक्षित पत्र द्वारा यह सूचना दी कि वे आने का कष्ट न करें और इस प्रकार सारा खेल समाप्त हो गया। कुलीनता अपने पंजे के एक ही स्नेहसिक्त आधात के वाद पीछे आदर्श-वाद के स्वर्ग की सुरक्षित गुफा में चली गई।

दयानन्द के बारे में और भी सक्षेप में रामकृष्ण ने अपना यह निर्णय प्रकट किया कि यह और भी निम्नतर कोटि के व्यक्ति हैं। यह अवश्य स्वीकरणीय है कि सन् १८७३ के अन्त में, जब कि उक्त दोनों महापुरुषों को परस्पर भेट हुई, तब तक आर्यसमाज की स्थापना न हुई थी—और समाज-सुधारक दयानन्द अपने कर्मजीवन के बीच में ही थे। जब रामकृष्ण ने उनकी परीक्षा की, तो उन्होंने उनमें 'कुछ शक्ति' पाई, जिससे उनका अभिप्राय 'मगवान के साथ वास्तविक

१ रामकृष्ण ने दयानन्द के वक्ष में भी रिक्तमा की परीक्षा की थी। महेन्द्रनाथ गुप्त ने २५ नवम्बर सन् १५५३ को (रामकृष्ण वचनामृत मे) दयानन्द के वारे में रामकृष्ण द्वारा कथित एक विशेष मन्तव्य का उल्लेख किया है। केशवचन्द्र वैदिक देवताओं में विश्वास न करते थे। रामकृष्ण ने सुना था कि उसका प्रतिवाद करते समय दयानन्द ने उत्तेजित होकर कहा था कि "परमात्मा ने इतने सारे पदार्थ वनाए हैं, तो क्या वे देवताओं को न बना सकते थे?" परन्तु अनेकेश्वरवाद के कट्टर शत्रु, दयानन्द, जिस मत का प्रचार करने थे, उसके साथ इसका कोई सामक्षस्य नहीं है। क्या दयानन्द का कथन गलत रूप में उनके सम्मुख पेश किया गया था, अथवा दयानन्द ने देवताओं के सम्बन्ध में ऐसा न कहकर वेदों में विणत यज्ञाग्नि के सम्बन्ध में, जिनमें कि वेदों की प्रामाणिकता में इढ निश्चय के कारण विश्वास था, ऐसा कहा था? दोनों हो अवस्थाओं में इस प्रकट विरोध का कोई सन्तोप-दायक समाधान मुझे दिखाई नहीं देता।

सम्पर्क' से हैं। रामकृष्ण की दृष्टि में दयानन्द का उत्पीडित व उत्पीडनकारी चित्र, वेदों के रक्षक का सग्रामोन्मुख पौरुप, और उनका उत्तेजनापूर्ण यह आग्रह कि केवल वहीं सच्चे हैं, और इसिलए उन्हें अपनी इच्छा को दूसरों के ऊपर लादने का अधिकार है, यह सव वाते उनके आदर्श के ऊपर एक धव्चे के समान थीं। वह दयानन्द को दिन-रात घर्म-शास्त्रों के वारे में विवाद करते हुए, उनके अर्थों को तोडते व मरांडते हुए और किसी प्रकार भी एक नए सम्प्रदाय की स्थापना के लिए निरन्तर प्रयास करते हुए देखते थे। परन्तु इस प्रकार की वैयक्तिक व सासरिक सफलता की लालसा भगवत्प्रेम को दूपित कर देती है, इसलिए वे दयानन्द से दूर हट गए।

केशवचन्द्र के साथ उनका सम्वन्व सर्वया और ही प्रकार का था। वह अत्यन्त घनिष्ठ, स्नेहमय व चिरस्थायी था।

इन दोनों के सम्वत्य में कुछ कहने से पूर्व में दु ख के साथ यह प्रकट करना चाहता हूँ कि उन दोनों के ही शिष्यों ने पक्षपातपूर्ण विवरण दिये हैं। प्रत्येक के शिष्यों ने दूसरे मगवद्भक्त को अपने गुरु का अनुगत सिद्ध करने की चेष्टा की है। रामकृष्ण के शिष्य फिर भी केणवचन्द्र को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं, और परमहस के प्रति श्रद्धा-प्रदर्णन के कारण उन्हें वन्यवाद देते हैं। परन्तु केशवचन्द्र के कुछ शिष्य, रामकृष्ण को, उनके गुरु पर उनके वास्तविक या काल्पनिक प्रभाव के कारण, क्षमा करने को सर्वया उद्यत नहीं हैं। इसलिए ऐसे किसी प्रभाव को अस्वीकार करने के उद्देश्य से वे रामकृष्ण और केशव के बीच विचारों की एक दुर्लंध्य दीवार खड़ी कर देते हैं। वे घृणापूर्वक रामकृष्ण के वास्तविक मूल्य को छिपाने की कोशिण करते हैं, और उनके सन्देशों का प्रचार करनेवाले, व उनकी ख्याति को चिरस्थायी वनाने वाले—विवेकानन्द को भी उन्होंने अपनी निन्दा का पात्र वना दिया है। व

१ में मुख्यतया बी॰ मजूमदार रचित 'Professon Max Muller on Ramk rshna, और The World on K Chunder Sen (१६०० कलकत्ता) पुस्तक के सम्बन्ध में कह रहा हूँ। उक्त पुस्तक के निम्न अध्याय देखिए:—द्वितीय अध्याय 'Absurd Inventions and Reports made to Max Muller by the Disciples of Ramkrishna," तृतीय अध्याय 'Differences between the two Doctrines," और सबसे बदकर अपमानजनक पचम अध्याय 'Concerning Vivekanand, the Informant of Max Muller' । स्वामी विवेकानन्द ने अपने प्रचण्ड

परन्तु केशवचन्द्र की रचनाओं में कुछ सुन्दर व सजीव पृष्ठों को पढकर, जिनमे कि विवेकानन्द के विचारो व कर्मों का स्पण्टरूप से पूर्वामास मिलता है, मैं इस परिणाम पर पहुँचता हूँ कि रामकृष्ण मिशन ने ब्रह्मसमाज को जिस नीर-वता व विस्मृति के गर्त मे डाल दिया है, उससे कुछ ब्राह्मगण विसुव्य हो उठे हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार इस अन्याय को दूर करने का प्रयत्न कर्लंगा— क्योकि मेरा विश्वास है, कि उन्होंने जान-वूझकर ऐसा नही किया है। परन्तु वे सव ब्रह्मसमाजी जो रामकृष्ण के प्रति केशवचन्द्र के नि.स्वार्थ स्तेह को छिपाना व उसे अपनी सकीर्ण सीमाओ मे आबद्ध रखना चाहते है वे केशवचन्द्र की स्मृति को ही लाखित करते हैं। केशव ने अपने समस्त सम्मानास्पद व श्रद्धेय जीवन मे, अपने यश के उच्चिशखर व विचार की उच्चकोटि पर आरूढ होते हुए भी शुरू से लेकर अन्त तक दक्षिणेश्वर के इस धुद्र व्यक्ति के प्रति, जो कि उस समय सर्वया अज्ञात व अप्रसिद्ध था, जिस स्तेह और श्रद्धायुक्त सम्मान का परिचय दिया है, उससे वढकर इस महापुरुष के जीवन मे हमारे लिए और कोई अधिक प्रिय वस्तु नहीं है। इस भगवत्प्रेम मे पागल व्यक्ति के साथ श्रेष्ठतम विचारशील केशवचन्द्र के घनिष्ठ स्तेह-सम्बन्ध के कारण ब्रह्मसमाजी अपने स्वामिमान को ठेस पहुँची अनुभव कर रामकृष्ण के भावावेश के प्रति केशव की अश्रद्धा को प्रमाणित करने के लिए उनकी रचनाओं में से जितने ही अधिक ऐसे उद्धरण पेश करने की चेण्टा करते हैं कि जिनमे उन्होंने उच्छृह्वल व विकृत मावावेश की निन्दा की है, रामकृष्ण के साथ केशव के वास्तविक सम्वन्ध मे उतना ही अधिक विस्मयकारक विरोध है।

यह सत्य है कि भारत के अधिकाश धर्मप्राण व्यक्ति जिस प्रकार अपने व

धार्मिक तर्कों मे जिन अमेरिकन व अग्रेज पादिरयो पर तीव प्रहार किया था—इस अध्याय मे पुस्तक लेखक ने उनसे हाथ मिलाने मे भी कोई सकोच नहीं किया है।

१ वी॰ मजूमदार लिखित उपर्युक्त पुस्तक का द्वितीय अघ्याय देखिए। योग के वारे मे केणव ने अपने एक निवन्ध मे लिखा है ''ज्ञान और मिक्त परस्पर एक दूसरे के स्थान मे व्यवहारयोग्य (पर्यायवाची) शब्द हैं। ज्ञानी के लिए ही मिक्त समव है, अज्ञानी मक्त एक असमव वस्तु है।" परन्तु इससे रामकृष्ण के धार्मिक मावावेशों की निन्दा नहीं होती। कारण उसके लिए पहले यह प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि रामकृष्ण के मावावेशों में एक उच्चतर ज्ञान का समावेश नहीं था। इससे केवल इतना ही प्रकट होता है

परमात्मा के वीच एक मध्यस्य गुरु को स्वीकार करते है, केशव ने इस प्रकार किसी व्यक्ति को अपना गुरु न माना था, और इसलिए रामकृष्ण के शिष्यो र

कि केशव की घ्यान-घारणाओं का रूप कुछ मिन्न प्रकार का है। उनके मतानुसार सनातन पूरुप के साथ मन का वह मिलन ही सर्वोच्च अवस्या है, जिसमें जीवन, समाज एव गृह के अनेक विभिन्न कार्यों के वीच भी मनुष्य की व्यावहारिक वुद्धि लुप्त नहीं होती। केशव के विचार ब्रह्मसमाज की आच्यात्मिक परम्परा के ही अनुसार थे। आगे तृतीय अव्याय मे मजूमदार ने केशव का यह उद्धरण दिया है : "जो योगी सिर्फ योग के लिए सर्वस्व त्याग कर देता है, उसे सौ वार विक्कार है ! . .. भगवान ने जिनके पालन का भार हमारे ऊपर सींप दिया है, उन्हें त्याग देना महापाप है।" मजूम-दार इन शब्दों में रामकृष्ण के प्रति तिरस्कार की गन्य देखते हैं, क्यों कि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यो का उचित रूप से पालन नही किया। परन्त् यह कथन सर्वथा असत्य है कि रामकृष्ण ने अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य की अवहेलना की है। अपनी पत्नी के प्रति उनका प्रेम न केवल सर्वया विशुद्ध व गम्भीर था, अपितु उन्होंने अपनी पत्नी मे भी उस प्रेम को उद्वृद्ध किया, जो कि उसके लिए निरन्तर शान्ति व प्रसन्नता का स्रोत था। रामकृष्ण ने अपनी पत्नी के प्रति अपने दायित्व को किस जिम्मेदारी के साय निवाहा, और अपने शिष्यों को वे किस प्रकार उनके ऊपर आश्रित बृद्ध माता-पिता, पत्नी ओर वालको के प्रति अपने कर्तव्यपालन की निरन्तर शिक्षा देते थे-यह मैं पहले भी निर्देश कर चुका है।

- १, केणवचन्द्र ने लिखा: "हे ईश्वर । अपने घार्मिक जीवन के प्रारम्म से ही मैंने तुमसे शिक्षा ग्रहण की है।... "
- यह प्रसन्तता का विषय है कि जिस दृष्टिकोण का मैंने प्रतिपादन किया है, केणवचन्द्र के ईसाई शिष्य मणीलाल सी० पारीख ने भी अपने विश्वासी-ज्ज्वल सुन्दर ग्रन्थ "व्रह्मार्ष केणवचन्द्र सेन" मे उसी की पृष्टि की है। (यह पुस्तक सन् १६२६ मे, लोरियण्टल क्राइस्ट हाउस, राजकोट, वम्बई से प्रकाशित हुई है) मणीलाल सी० पारीख ने स्पष्टतया यह बात स्वीकार की है कि केशव के प्रति रामकृष्ण जितने ऋणी थे, केणव उसकी अपेक्षा रामकृष्ण के कही अधिक ऋणी थे। परन्तु मेरे ही समान मणीलाल भी इसमे केशवचन्द्र की विशाल आत्मा और उदार हृदय की प्रशसा का ही एक अन्य कारण देखते हैं।

के विरोघी दावे के वावजूद, किसी को मी उन्हे रामकृष्ण का शिष्य कहने का अधिकार नहीं है, तथापि उनकी उदार आत्मा महत्ता का आदर करने के लिए हर समय तत्पर रहती थी, और सत्य के प्रति उनका प्रेम इतना विशुद्ध था कि उनके अन्दर किसी प्रकार के अहङ्कार की कोई गुजायश ही न थी। इसलिए यह शिक्षक स्वय शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सदा तैयार रहता था, और अपने वारे मे कहा करता था: ''मैं जन्मजात शिष्य हूँ।. ..सव पदार्थ मेरे शिक्षक हैं। प्रत्येक वस्तु से मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ ।'' ऐसी अवस्था मे वे भगवत्प्रेमी रामकृष्ण से शिक्षा ग्रहण किए विना कैसे रह सकते थे?

सन् १८७५ के प्रारम के केशवचन्द्र अपने कुछ शिष्यों के साथ कई महीने तक दक्षिणेश्वर के निकटवर्ती एक आरामगृह में रह रहे थे। रामकृष्ण उनसे मिलने के लिए गये और कहने लगे: "मैंने सुना है कि आपने ईश्वर का दर्शन किया है, मैं भी उसके वारे में जानने के लिए आया हूँ।"

यह कहकर वह काली का एक प्रसिद्ध स्तोत्र गाने लगे, और बीच मे ही मावाविष्ट हो गए। युक्तिवादी हिन्दुओं के लिए भी यह कोई असाधारण दृश्य न था, और केशव भी, जिसके वारे में मैं पहले ही निर्देश दे चुका हूँ कि वे

१ परन्तु वह यह भी कहते थे: "प्रत्येक मनुष्य के गुणो को ग्रहण करने की इच्छा-शक्ति परमात्मा ने मेरे अन्दर उत्पन्न की है।"

रामकृष्ण ने केशव को सबसे पूर्व सन् १८६५ मे देखा था, जबिक युवक केशव आदि ब्रह्मसमाज मे देवेन्द्रनाथ के सहकारी थे। केशव के मुख ने रामकृष्ण को उसी समय आकृष्ट कर लिया था। यह जल्दी से भूलने योग्य वस्तु न थी। केशव का कद लम्बा, मुख डिम्बाकार, व ''उसका वर्ण एक इटैलियन के समान स्वच्छ था।'' (मुखर्जी)। और यद्यपि उसका मन उसके चेहरे के समान पिचम के प्रशान्त सूर्यालोक से उद्गासित था, तथापि उसकी अन्तरात्मा सर्वथा भारतीय थी। व्यानस्थ केशव को लक्ष्य करने मे रामकृष्ण ने भूल नहीं की थी। सन् १८६५ की मुलाकात का वर्णन करते हुए रामकृष्ण कहते हैं. ''ब्रह्मसमाज के समामच पर अनेक व्यक्ति व्यानमन्त्र थे। सबके बीच मे केशव समाहित अवस्था मे था। वह काष्ठ की तरह निण्चल था। उस समय उसकी युवावस्था थी, परन्तु उसके काँटे में ही मछली फँस रही थी. '' (यह एक अत्यन्त प्रचलित अलङ्कार है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा केवल उसी की प्रार्थना सुन रहे थे।—रामकृष्ण कथा मृत, द्वितीय भाग, पृष्ठ २०७।)

मित की इस प्रकार की एक तरह की रुग्ण अभिन्यित को सन्देह की दृष्टि से देखते थे, इससे प्रभावित न होते, यदि अपने भतीजे के उपचार में समाधि अवस्था से वापस आते ही रामकृष्ण अद्वितीय और अनन्त भगवान के वारे मे प्रवाह रूप मे कुछ अत्यन्त प्रमावकारी शब्द न कहते । इस मगवतप्रेरित उद्-गार मे भी उनकी व्यगात्मक विचारवुद्धि स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी, और इसने केशव को विस्मित कर दिया। केशव ने अपने शिष्यो को विशेष रूप से इसे लक्ष्य करने की प्रेरणा की। कुछ समय वाद उन्हें इस वात में कोई सन्देह नहीं रहा कि वे एक असावारण व्यक्ति के सम्पर्क में आये हैं, और वे इस असाधारणत्व का अनुसन्वान करने लगे। वे दोनो मित्र बन गए। केशव राम-कृष्ण को ब्रह्मसमाज के अनुष्ठानों व उत्सवों में निमन्त्रित करने लगे, और उनके मन्दिर मे आकर उन्हे भ्रमण के लिए गगातट पर अपने साथ ले जाने लगे। और चंकि उनकी उदार आत्मा अपने अनुसन्धान का फल दूसरो तक पहुँचाने के लिए सदा उत्सुक रहती थी, इसलिए वह प्रत्येक स्थान पर, अपने उपदेशो मे, अँगरेजी व देशी मापा के पत्र व पत्रिकाओं में अपने लेखों में, रामकृष्ण का जिक्र करने लगे। केशवचन्द्र ने अपनी ख्याति को रामकृष्ण के भरोसे पर छोड दिया: और रामकृष्ण की प्रसिद्धि, जो कि अब तक दो-एक अपवादो को छोड कर, सर्वसाधारण धर्मभीर समाज तक न पहुँच सकी थी, उसे केशव ने थोडे ही समय मे वगाल और उसके वाहर मन्यवित्त वुद्धिजीवियो की श्रेणी तक पहुँचा दिया ।

ब्रह्मसमाज के इस विख्यात नेता ने जो विद्या, वुद्धि, सम्मान और मर्यादा मे सब प्रकार वढा-चढा था, इस ग्रन्थ-विद्या-विहीन, सस्कृत भापा से अनमजिज्ञ, लिखने-पढने मे अपटु, अज्ञातनामा मनुष्य के सामने नत होकर जिस विनयशीलता का परिचय दिया है, वह वास्तव मे प्रशसनीय है। परन्तु रामकृष्ण की अन्तर्मेदी दिष्ट ने केशव को भ्रान्त बना दिया और वे एक शिष्य के सदृश उनके चरणों मे बैठ गये।

श्योरोपीय विज्ञान की जानकारी के लिए यहाँ यह उल्लेख योग्य है कि रामकृष्ण को भावाविष्ट समाधि अवस्था से जागृत करने का एकमात्र उपाय
भावावेश की तीव्रता व प्रकार भेद के अनुसार उनके कान में ईश्वर के
किसी नाम विशेष या मन्त्र की उच्चारण करना ही था। आत्मिक अभिनिवेश के लक्षण उस समय अत्यन्त स्पष्ट हो जाते थे, और किसी तरह के
प्रारमिक शारीरिक विकार की कल्पना असमव थी, आत्मा पर पूर्ण नियत्रण
हमेशा वना रहता था।

परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि केशवचन्द्र ने रामकृष्ण की शिष्यता स्वी-कार की थी, जैसा कि रामकृष्ण के कुछ उत्साही शिष्य दावा करते हैं। यह भी सत्य नही है, कि अपने कोई मीलिक विचार उन्होंने रामकृष्ण से लिये थे। कारण, वे सब विचार रामकृष्ण के साथ उनके प्रथम साक्षात्कार से पूर्व ही वन चुके थे। हम देख चुके है कि सन् १८६२ के बाद केशवचन्द्र विभिन्न धर्मी के समन्वय व उनकी प्रारम्भिक एकता के सम्बन्ध मे विचार करने लग गए थे। सन् १८६३ मे उन्होंने कहा था : "सारे ही सत्य सबके लिए समान हैं, क्योंकि सारे सत्य मगवान् के ही सत्य हं। सत्य जिस प्रकार केवल योरोपीय नही है, उसी प्रकार वह केवल एशियाई भी नहीं है, जैसे केवल तुम्हारा नहीं है, उसी तरह केवल मेरा भी नहीं है।" सन् १८६६ में 'भावी धर्म' के सम्बन्ध में व्याख्यान देते हुए केशव ने सव घर्मों की एक विशाल स्वरसगति की कल्पना की थी. जिसमे प्रत्येक धर्म अपने विभिष्ट लक्षण, अपने वाद्ययन्त्र के स्वतन्त्र स्वर और स्वतन्त्र घ्विन की रक्षा करते हुए भी परमिपता भगवान् और भ्राता मानव के विश्वव्यापी जयगान मे सम्मिलित होते हैं। दूसरी तरफ यह कथन भी मिथ्या है कि केशव को जगदम्वा के विचार पर पहुँचने के लिए रामकृष्ण की सहायता की आवश्य-कता थी, यह धारणा मारत मे प्रत्येक युग मे इसी प्रकार विद्यमान चली आई है, जिस प्रकार पाश्चात्य जगत् में जगत्पिता की घारणा प्रचलित रही है। रामकृष्ण ने इसे जन्म नही दिया है। रामकृष्ण के स्मृतिभण्डार मे सचित राम-प्रसाद के स्तोत्रों में नाना स्वरों में माँ का ही स्तुतिगान है। देवेन्द्र के आचार्यत्व काल में ही ब्रह्मसमाज में भगवान् के मातृत्वरूप का प्रवेण हो चुका था। इसलिए केशव के शिष्य अपने गुरु की रचनाओं में से मातृवन्दना के उदाहरण उद्धृत करने मे कठिनाई अनुमव नही करते।

१ सन् १८६२ मे जबिक केशवचन्द्र देवेन्द्रनाथ के बादि ब्रह्मसमाज के पुरोहित
 थे, उस समय यह मातृबन्दना का गीत गाया जाता था: "माँ की गोदी मे वैठकर" इत्यादि ।

सन् १८६६ : ब्रह्मसमाज की भजनाविल : "ओ । दिव्य माँ । अपनी करुणा से मुझे वाँघ लो" "ओ । माँ । भेरे समीप आओ ।"

सन् १८७५ . "में आनन्दित हूँ ! मैं माँ के हृदय मे निमग्न हूँ, में उसकी सन्तानों के बीच में हूँ, माँ अपनी सन्तानों के साथ नृत्य करती है "

परन्तु इस अन्तिम तारीख से पूर्व केणव के साथ रामकृष्ण की मेट हो चुकी थी। बी॰ मजूमदार रचित पूर्वोक्त ग्रन्थ, तृतीय परिच्छेद, देग्विए। १२

जगदम्वा, और उनके मक्तो का भातुमान यह दोनो ही निचार निस्सन्देह अत्यन्त मृन्दर थे, उनके अभिव्यक्ति के साधन व अनुष्ठानों के रूप चाहे जो मी क्यों न हो। और विचार के रूप में केशव में वे पहले से ही विद्यमान थे, और उनके निष्कपट विश्वास के कारण पुनरुजीवित हो गये थे। परन्तु रामकृष्ण में इन दोनो घारणाओ को जीवित व चेतन अवस्था मे पाना एक सर्वया अद्भूत ही वस्तु थी। यह क्षुद्र निरीह व्यक्ति कल्पना व सिद्धान्तों के साथ माथापच्ची नहीं करता थाः उसका अस्तित्व ही सब कुछ था। उसका अस्तित्व देवताओं का मक्तों के साथ मिलन था, वह 'माँ' और उसका प्रेमी दोनों ही था, उसने 'माँ' के दर्शन किये थे। उसके द्वारा 'मां' का दर्शन हो जाता था उसे स्पर्श किया जा सकता था। केशव के लिए हृदय की उस प्रतिमा का आविष्कार, जो कि अपने सम्पर्क मे आने वालों को मां के उष्ण निःश्वास व उसकी सुन्दर भुजाओ की छाया का अनुभव कराती थी, कितना अपूर्व था। और उसने जोकि स्वय एक मक्त था, और प्रेम मे विश्वास करता था, उसके निकट सम्पर्क के प्रमाव को किस गहराई के साथ अनुमव किया होगा 📍 " केशवचन्द्र के अन्यतम जीवनी-लेखक चिरजीव शर्मा ने लिखा है--''रामकृष्ण की मचुर, सरल, मोहक एवं वालसलम प्रकृति ने केशव की धर्म-सम्बन्धी पवित्र धारणा व उसके योगाम्यास को रजित कर दिया था।"

और केशवचन्द्र के अन्यतम धर्मप्रचारक शिष्य गिरीश वावू ने लिखा है : र ''शिशु के समान सरल वात्सल्य के साथ भगवान को 'माँ' के नाम से पुका-रने की भावना केशव ने रामकृष्ण से ही ली थी'' । 13

१. प्रमथलाल सेन कहते हैं कि केशव प्रतिदिन भगवत् उपासना करते थे। "उपासना ही तुम्हारा प्रधान कर्तव्य हो। एकान्त मे समाहित होकर निर-न्तर सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, तुम्हारे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य हो।"

 <sup>&#</sup>x27;धर्मतत्त्व' पत्रिका मे प्रकाशित 'रामकृष्ण का जीवन व उनके उपदेश' शीर्षक लेख ।

३. रामकृष्ण के अनुयायियों ने अपने पक्ष के समर्थन मे बाबू गिरीशचन्द्र सेन और चिरजीव शर्मा के जो उद्धरण दिये हैं, उनमें केशव के ब्रह्मसमाज के ऊपर रामकृष्ण के प्रमाव को निश्चित रूप से अतिरजित करके कहा गया है। अत्यधिक प्रमाण-सग्रह का प्रयत्न मनुष्य को सदेह का पात्र बना देता है। उदाहरण के लिए चिरजीव शर्मा का यह कथन कि माँ के रूप मे भग-

उपर्युक्त उद्धरणों में अन्तिम उद्धरण के बारे में कुछ आलोचना आवश्यक है। कारण, में पहले यह दिखला चुका हूँ कि मगवान को माँ रूप में आह्वान करने के लिए केशव को रामकृष्ण की प्रतीक्षा की आवश्यकता न थी। तथापि रामकृष्ण के सम्पर्क ने उनके अन्दर स्तेह के नवजागरण, आशु निश्चय एव एक वालक की सरल-हृदयता को ला उपस्थित कर दिया। इसलिए सन् १०७५ में जब केशवचन्द्र यह प्रचार करने लगे कि उनका पथ रामकृष्ण के पथ को अतिक्रमण कर उससे आगे वह जाता है, तो यह "नव विधान" का एक आवि-ष्कार न था, अपितु वह केशव के धर्म-विश्वास और आनन्द का दुनिवार उद्-गार था, जिसने उसे विश्व के सम्मुख अपना सन्देश घोपित करने के लिए वाघ्य किया।

वान् की पूजा रामकृष्ण के प्रभाव का फल था' तथ्यों के विरुद्ध है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि रामकृष्ण के दृष्टान्त से ब्रह्मसमाज मे मातृपूजा की घारणा समृद्ध हो गई। ब्राह्म धर्म एक कठोर धर्म था। गिरीशचन्द्र की उपमा के बनुसार ''रामकृष्ण की छाया ने उसे नरम बना दिया।''

१ तथापि केशवचन्द्र के सहानुभूतिपूर्ण जीवनी-लेखक प्रतापचन्द्र ने अपनी पुस्तक मे लिखा है कि रामकृष्ण के साथ केशवचन्द्र के साक्षात्कार के फलस्वरूप "नवविधान" के मूलभूत एकेश्वरवादी रूप मे कोई परिवर्तन न होने पर मी, केशवचन्द्र को अपने एकेश्वरवाद को पहले की अपेक्षा अधिक परसतोष-कारी व सहज ग्राह्म रूप मे उपस्थित करने के लिए प्रेरणा मिली।

रामकृष्ण ने हिन्दू-धर्म को अनेकेश्वरवाद की मूल धारणाओं को अपनी रुचि के अनुसार चुनकर आध्यात्मिकता के मौलिक ढाँचे में सगृहीत किया था इस अद्भुत चुनाव ने केशवचन्द्र के गुणग्राही मन में अपने धर्मान्दोलन के आध्यात्मिक गठन को और विस्तृत करने का विचार उत्पन्न किया। ईश्वरीय गुणों की हिन्दू धारणाएँ केशव को स्वभावतः अत्यन्त सुन्दर व सत्य प्रतीत हुईं, और अपने देश में अपने धर्म के प्रचार को सहजग्मय बनाने का वही एकमात्र निश्चित साधन प्रतीत होने लगी। निस्सन्देह केशव ने अपने एकेश्वरवाद के सरल विश्वव्यापी आधार को अधुण्ण बनाए रखा। परन्तु मनूमदार ने दुःख के साथ लिखा है कि ईश्वर के अनेक गुणों के साथ एकेश्वरवाद की इस प्रकार की व्याख्या का अर्थ ही लोकप्रिय मूर्ति-पूजा के पक्ष में लगाया जाने लगा है।

व्रह्मसमाजियों के लिए रामकृष्ण एक अद्भुत शक्ति के स्रोत थे। यह पैण्टे-कौस्ट के उत्सव पर वर्मप्रचारकों के सिर पर नाचती हुई उस अग्निणिखा के समान थे, जो कि जलाने के साथ-साथ उन्हें प्रकाश भी देती थी। वह उनके सच्चे मित्र थे। परन्तु साथ ही उनके विचारक भी थे। वह जिस प्रकार उस पर स्नेह की वर्षा करते थे, उसी प्रकार उनकी कठोर आलोचना करने से भी न चूकते थे।

रामकृष्ण जब पहली दफे ब्रह्मसमाज के मन्दिर मे गये तभी, उनकी अन्तर्भेटी व कौतूहलमयी दृष्टि ने तत्काल ब्रह्मसमाज के श्रेष्ठ सदस्यो की प्रथागत मित के रूप को ताड लिया था। उनके अपने ही ज्लेपमय शब्दो मे उसका इस प्रकार वर्णन है। 3:—

"आचार्य ने कहा: 'आओ परमात्मा की उपासना करे'। मैंने मोचा. 'शायद अब वे अन्तर्जगत् में जायेंगे और पर्याप्त समय तक वहीं रहेंगे।' परन्तु कुछ ही मिनटों में उन सबने आँखें खोल दी। मुझे वडा आश्चर्य हुआ। क्या इतने-से घ्यान से कोई उसे पा सकता है ? जब सब अनुष्ठान समाप्त हो गया और हम अकेले रह गये तो मैंने केशव से कहा: 'उपासना समा में जब सब सदस्यों ने नेत्र बन्द कर लिए, तो मैंने उन्हें गौर में लक्ष्य किया। तब मेरे मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ, जानते हो ? दक्षिणेश्वर में मैंने कई दफे बन्दरों के झुण्ड को इसी प्रकार एकदम निश्चल व सर्वथा निर्दोप की तरह वैठे देखा है।

. परन्तु मन ही मन वे थोडी ही देर वाद किसी वगीचे के फलो को लूटने व पौधो को उखाडने, व अन्य खाद्य पदार्थी को झपटने की चिन्ता मे मग्न थे। तुम्हारे सदस्य आज जो उपासना कर रहेथे, वह भी उससे वढकर न थी।"

ब्रह्मसमाज के एक उपासना स्तोत्र मे यह पद आता है:—

"दिन के प्रत्येक क्षण मे उसका ही विचार करो, उसकी ही पूजा करो।"
रामकृष्ण ने गायक को रोककर कहा: "तुम्हें इस पद को इस प्रकार वदल

१. पेण्टेकोस्ट उत्सव: मिस्र ने यहूदी जाति के प्रत्यावर्तन के स्मृतिदिवस के रूप मे यहूदी लोग वसन्त मे जो 'पास ओवर' उत्सव मानते हैं, उसके पचास दिन वाद वह इस उत्सव को मानते हैं। ग्रीक भाषा मे 'पेण्टेकोस्ट' शब्द का अर्थ है पचास।

२ धर्मप्रचारक से तात्पर्य यहां पर ईसा के प्रथम वारह प्रचारको से है।

वनगोपाल मुखोपाच्याय रचित 'The face of Silence" (मीन का मुख) देखिए। शारदानन्द ने भी ब्रह्मसमाज व रामकृष्ण के वारे मे-इसी के अनु- रूप वर्णन दिया है।

देना चाहिए 'दिन में केवल दो वार उसकी प्रार्थना व पूजा करनी चाहिए।' वहीं कहों जो कि तुम वास्तव में करते हो। भगवान् के सम्मुख मिथ्या क्यों वोलते हो?"

इगलैंड के चर्च अनुयायियों के समान केशवचन्द्र के ब्रह्मसमाजी जब अपने वर्म की प्रशसा करते हैं, तो वे जान-बूझकर एक दुर्बोच्य, गम्मीर व क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मूर्तिपूजा के सन्देह के विरुद्ध सर्वदा सतर्क रहते हैं। रामकृष्ण व्यगपूर्वक उन्हे नरमदल के मूर्तिपूजक कहा करते थे, उनका यह कथन सर्वथा अयुक्तिसगत भी न था। एक दिन रामकृष्ण ने प्रार्थना मे केशव को भगवान के समस्त गुणों की गिनती करते हुए सुना।

रामकृष्ण ने पूछा · ''यह सब गणना क्यो करते हो ? क्या पुत्र अपने पिता को कमी यह कहता है कि 'ए पिता ! तुम्हारे पास इतने मकान, इतने बगीचे व इतने घोडे हैं, इत्यादि ?' पिता के लिए अपनी समस्त सम्मित्त को पुत्र के हाथ मे दे देना स्वामाविक ही है । यदि तुम भगवान् व उसके गुणो को कोई असाघारण वस्तु समझते हो, तो तुम कभी भी उसके घनिष्ठता सम्पादन नहीं कर सकते, उसके निकट नहीं पहुँच सकते । यह मत सोचो कि वह तुमसे बहुत दूर है । उसे अपना निकटतम समझो । तभी वह तुम्हे अपना स्वरूप उद्-

१ रामकृष्ण वचनामृत मे उद्वृत ब्रह्मसमाज की प्रार्थना का एक नमूना इस प्रकार है:

<sup>&#</sup>x27;'ओ३म् । तुम हमारे पिता हो । हमे ज्ञान दो । हमे विनाश से वचाओ ।

<sup>&</sup>quot;ओ३म् । ब्रह्म । सत्य । ज्ञान । अनन्त । वह आनन्दमय है । वह अमर है । वह प्रकाशमान है । वह णान्तिमय है । वह सत्य है । वह अद्वि-तीय है ।.

<sup>&</sup>quot;हे परम पुरुष ! हे समस्त विश्व के आदि कारण ! हम तुम्हे प्रणाम करते हैं ! . हे ज्ञान के प्रकाश के दाता ! हे सकल विश्वो को धारण करने हारे प्रभु ! हम तुम्हे नमस्कार करते हैं ।

<sup>&</sup>quot;हे प्रभु । हमे असत्य से सत्य की तरफ, अन्धकार से प्रकाश की तरफ और मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले चलो । हमारी आत्मा के अन्दर प्रविष्ट हो जाओ । हे भयकर प्रभु । अपने करुणामय मुखमण्डल के द्वारा हमेशा हमारी रक्षा करो ।"

घाटित करेगा । ..क्या तुम यह नहीं सोचते कि यदि तुम उसके गुणो पर मुग्ध होकर भावाविष्ट हो जाते तो तुम मूर्तिपूजक वन जाते हो । १ ''

अपने दुर्वल स्थान पर आघात पाकर केशव ने उसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि वह मूर्तिपूजा से घृणा करते हैं, जिस परमात्मा की वे पूजा करते हैं, वह निराकार परमात्मा है। रामकृष्ण ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया:

"परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है। मूर्ति व अन्य प्रतीक उतने ही सत्य है, जितने तुम्हारे गुण हैं। और यह गुण मूर्तिपूजा से मिन्न नहीं है, अपितु केवल उसी के कठोर व जडीभूत रूप हैं।"

और फिर कहने लगे:--

"तुम कठोर व एकपक्षीय होना चाहते हो . ..परन्तु मेरी यह उत्कट अमिलाषा है कि मैं मगवान् की, जितने भी रूपो मे समव हो, पूजा कर सकूँ, तथापि मेरे हृदय की अमिलाषा कभी तृप्त नहीं होती । मैं फल-पुष्पों की मेट से उसकी पूजा करना चाहता हूँ, एकान्त मे उसका पवित्र नाम जप करना चाहता हूँ, उसका घ्यान करना चाहता हूँ, उसकी स्तुति मे स्तोत्रगान करना चाहता हूँ, और उसके आनन्द मे पागल होकर नाचना चाहता हूँ। ...जो भगवान् को निराकार वतलाते हैं, वह भी उसे उसी प्रकार पाते हैं, जैसे कि भगवान् की साकार उपासना करने वाले उसे पाते हैं। केवल विश्वास और आत्मसमर्पण यह दो ही आवश्यक वस्तुएँ हैं। "

में केवल उनके विवर्ण शब्दों को ही दोहरा सकता हूँ, परन्तु उनकी जीवित उपस्थिति, उनके व्यक्तित्व का प्रकाश, उनकी व्यक्ति का स्वर, उनकी दृष्टि व मोहन हास्य, इन सवका वर्णन मेरी सामर्थ्य से बाहर हैं। जो व्यक्ति राम-कृष्ण के सपर्क मे आया है, वह उनके इन गुणों के प्रमाव का प्रतिरोध नहीं कर सका है। सबसे बढ़कर दर्शकगण को प्रमावित करने वाली वस्तु उनका जीवित विश्वास था। उनके लिए भाषा एक ढीला-ढाला आलकारिक परिधान न था, जो कि जीवन की गहराइयों को जितना अमिव्यक्त करने का दावा करती है, उतना ही उन्हें छिपा भी लेती है। उनके अन्दर जीवन की गभीरताएँ साक्षात् कुसुमित होकर प्रकट हो रही थी, और वह भगवान जो कि अधिकांश धार्मिक व्यक्तियों के लिए भी केवल मात्र एक विचार की वस्तु है, जो "अज्ञार्व महासुष्टि" के

वनगोपाल मुकर्जी रिचत ग्रन्थ व 'श्री श्रीरामकृष्ण लीला प्रसङ्ग' का ३६५ पृष्ठ देखिए।

२. प्रसिद्ध फासीसी लेखक वाल्जक के मशहूर उपन्यास की तरफ निर्देश है।

कपर एक अभेद्य आवरण डाल देता है, वह मगवान् उनके अन्दर प्रत्यक्ष दिख-लाई देता था। कारण, जब वे मगवान् की कथा कहते थे तो वे एक गोताखोर के सहश, जो कि समुद्र में गोता लगाकर कुछ ही क्षणों में सामुद्रिक शैवाल की गन्ध, व ल्वण के स्वाद के साथ ऊपर आ जाता है, मगवान् के अन्दर डूव जाते थे। इस गन्ध और आस्वाद के दुर्वार प्रलोमन की कौन उपेक्षा कर सकता है? पश्चिम की वैज्ञानिक बुद्धि निस्सन्देह इनका विश्लेषण कर सकती है। परन्तु इसके चाहे जो भी मूल उपादान हो, इसकी सिश्लष्ट सत्ता कभी सन्देह का विषय नहीं रही है। कट्टर से कट्टर सन्देहवादी भी, जब गोताखोर अपने समाधिस्वप्न से वापस आ जाता है, तब उसे स्पर्श कर सकता है। और उसके नेत्रों में समुद्रतलवर्ती शैवाल का प्रतिविम्ब देख सकता है। केशव व उनके कुछ शिष्य इसे देखकर विमुग्ध हो गए थे।

जाह्नवी के वक्ष पर ऊपर-नीचे जाते हुए केशव के वजरे मे बैठे हुए इस मारतीय प्लेटो के कथोपकथन पढ़ने योग्य है । इनका वर्णन करने वाले, जो बाद में रामकृष्ण के एक श्रेष्ठ प्रचारक हो गए हैं, वे पहले पहल इन सर्वथा विपरीत मानसिक गठन के व्यक्तियों के आकस्मिक मेल को देखकर विस्मित हो गए, और सोचने लगे, इस भगवत्-उन्मत्त मनुष्य के साथ मिलने के लिए उस ससारी, बुद्धिवादी, अग्रेज-उन्मत्त व देवताओं की निन्दा करने वाले केशव का कौन-सा समान आधार हो सकता है ? वजरे के कमरे के दरवाजे पर केशवचन्द्र के शिष्य मधुमक्षिकाओं के झुण्ड के समान दोनो सन्तों के चारो तरफ इकट्ठे हो जाते थे। और जब रामकृष्ण के ओष्ठाधर से मधुस्रवित होने लगता था, तो मधुमिक्षकाएँ उसकी मधुरता में डूव जाती थी।

"यह आज से प्रायः पैतालीस वर्ष पूर्व की घटना है, तथापि उस समय परमहस ने जो वाते कही थी, वह आज भी मेरे स्मृति-पट पर अमिट रूप मे अस्क्वित है। मैंने आज.तक किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार वात करते नहीं सुना है.. जब वह कहना प्रारम्भ करते थे, तो केशव के निकटतर हो जाते थे, और अन्त मे केशव सर्वया निश्चल बैठे रहते थे, और जरा भी इघर-उघर हटने की कोशिश न करते थे।"

१ श्री श्री रामकृष्ण कथामृत के लेखक 'म' (महेन्द्रनाथ गुप्त) के २७ अक्टूबर सन् १०८२ के विवरण मे दो कथोपकथनो का वर्णन है। एक अन्य प्रत्यक्ष-द्रष्टा नगेन्द्रनाथ गुप्त ने सन् १८८१ के एक और साक्षात्कार का वर्णन दिया है। (मॉडर्न रिव्यू, कलकत्ता मई, १६२७ देखिए)।

रामकृष्ण अपने चारो तरफ वैठे हुए शिष्यो के मुख पर स्नेहपूर्ण दृष्टिनिक्षेप करते हुए क्रमशः उनकी आँखो, उनके ललाट, दाँत व कानो को देख-देखकर वारी-त्रारी से प्रत्येक के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। इन अङ्गो की भाषा को रामकृष्ण अच्छी तरह जानते थे। अपनी मधुर व आकर्षक कुछ-कुछ तोतली वोली मे वोलते हुए वे निराकार ब्रह्म के विषय पर आ गए:

"उन्होंने दो-तीन दफे निराकार शब्द का उच्चारण किया, और चुपचाप शान्त मान से अयाह समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर के समान समाधि में लोन हो गए। हम मनोयोगपूर्वक उनकी तरफ देखते रहे। उनका समस्त शरीर शिथिल और कुछ कठोर हो गया। दह की मासपेशियों व धमनियों में किसी प्रकार के आकुञ्चन का मान तथा अन्य अङ्गो में किसी प्रकार की गित व स्पन्दन दिखाई न देता था। अञ्जलिवद्ध दोनों हाथ उनकी गोदी में पड़े थे। वैठने का तरीका सरल परन्तु सर्वया निश्चल न स्थिर था। मुख ईषत् उन्नत न विश्राम की मुद्रा में था। नेत्र सर्वथा वन्द न होने पर भी प्राय. वन्द थे। नेत्रों के तारक ऊपर की तरफ धूणित या पार्श्व की तरफ हटे हुए न थे, अपितु एकदम स्थिर थे। एक सुन्दर, अवर्णनीय मृदुहास्य के साथ अधरोष्ठ ईपत् विस्फारित थे, जिनमें से शुभ्र दाँतों की आभा दृष्टिगोचर होती थी। हास्य में कोई ऐसी विस्मयकर नस्तु थी, जिसे कभी भी किसी चित्र में अङ्कित नहीं किया जा सकता ।"

एक स्तोत्र पाठ द्वारा उनकी समाधि मङ्ग की गई।...

"उन्होंने अपने नेत्र खोले, आर अपने चारो तरफ इस प्रकार देखा कि मानो किसी अज्ञात व अपरिचित स्थान पर वैठे हो। गाना समाप्त हो गया। परमहस ने हमारी तरफ देखते हुए कहा 'यह सब लोग कौन हैं ?' तत्पश्चात् उन्होंने अपने मस्तिष्क पर कई बार हाथ से जोर-जोर से आघात करके उच्च-स्वर से कहा 'उतरो ! उतरो !'...परमहस पूर्णरूप से सचेतन हो गए और मबुर स्वर मे काली का स्तोत्र गाने लगे।"

उन्होंने जगदम्वा और परम पुरुष की एकता का गान गाया। उन्होंने गाया

१. नगेन्द्रनाथ गुप्त ।

<sup>&#</sup>x27;म' ने एक और मावावेश का वर्णन किया है, जिसमे रामकृष्ण माँ को लक्ष्य करके कहते है: ''ओ । माँ। वे सब सीखचो के अन्दर कैद हैं, वे स्वतन्त्र नहीं हैं, क्या उन्हें कैद से मुक्त नहीं किया जा सकता ?''

कि माँ ने आत्मा की पतङ्ग को ऊपर उडा रखा है, जो वह परमानन्द मे उड रही है। किन्तु माँ माया की डोरी से उसे अपने साथ वाँघे हुए है<sup>9</sup>।

"यह ससार माँ की क्रीडा-भूमि है। उसकी इच्छा होने पर वह हजारो पतङ्गो मे से एक-दो पतङ्गो को माया की डोरी से मुक्त कर देती है। यह उसका खेल है। वह आँख की झपक के साथ विश्वासपूर्वक मानवात्मा को कहती है 'जब तक में तुम्हें और कुछ करने का आदेश नहीं करती, तब तक तुम संसार मे जाकर रहो।".."

और इसके वाद माँ का अनुकरण करते हुए सहास्य श्लेप के साथ रामकृष्ण केशवचन्द्र के शिष्यों से कहने लगे:—

"तुम ससार मे हो। वही रहो। उसका त्याग तुम्हारे लिए नही है। विशुद्ध स्वर्णहुं और मिलावटी स्वर्ण, चीनी और शीरा जिस हालत मे तुम हो, उसी मे ठीक हो। हम कभी-कभी एक खेल खेला करते हैं, जिसमे जीतने के लिए सश्रह पायण्ट वनाने पडते हैं। मैं उस सीमा से आगे वढ गया हूँ, और इसलिए हार गया हूँ। परन्तु तुम चतुर खिलाडी हो, और तुमने काफी पायण्ट नहीं जीते है, इसलिए तुम अपना खेल जारी रख सकते हो। चाहे तुम परिवार मे रहो या ससार मे रहो, जब तक भगवान का साथ नहीं छोडते, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं विगड सकता।"

रामकृष्ण के इन स्वगत भाषणों में विचार, भावोच्छ्वास, श्लेषात्मक साधारण व्यवहार-वृद्धि, और उच्चतम कल्पना अद्भुत रूप में मिश्रित रहती थी। परमहस द्वारा व्यवहृत अनेक घाटो वाले भगवान् रूपी तालाव, तथा मकडी सदश काली माँ की जो सुन्दर उपमाएँ ऊपर उद्धृत की गई हैं, वे सब इन्हीं भापणों में प्रयुक्त हुई हैं। वह वास्तविकता को खूब अच्छी प्रकार समझते थे, और अपने श्रोताओं के गमीर अन्तस्तल का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। अतएव वह यह कल्पना भी न करते थे, कि वह अपने श्रोतागण को भी अपनी मुक्त आत्मा

१ पतङ्ग की उपमा, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, रामप्रसाद के 'दिन्य मां कौर मुक्त आत्मा' शीर्षक स्तोत्र मे, जो रामकृष्ण को अत्यन्त प्रिय था, पाई जाती है। नरेशचन्द्र के एक गान मे भी जो कि रामकृष्ण वचनामृत मे उद्धृत है, यह उपमा मिलती है। प्राय सभी उपमाएँ, विशेषतः जीवनसमुद्र मे गोता लगाने वाले गोताखोर की उपमा कुछ-कुछ परिवर्तन के साथ बँगला के ग्राम्यगीतो व कान्यो मे प्रायः पद्रहवी शतान्दी से न्यवहृत होती चली आई हैं।

की ऊँचाई तक पहुँचा देगे। वह उनकी वुद्धि और सामर्थ्य का पूरा-पूरा अन्दाजा लगाकर, उनसे उनके पूर्ण उपयोग की अपेक्षा करते थे। सबसे बढकर रामकृष्ण ने केशव व उनके शिष्यो का व्यापक वौद्धिक सिह्ण्णुता के साथ-साथ, जिससे कि वे उन सर्वया विरोधी दृष्टिकोणों में भी, जिनमें कि वे किसी प्रकार के समन्वय को पहले सर्वया असमव समझते थे, सत्य का दर्शन कर सके, जीवन की भावना व उत्पादक प्राणशक्ति का दान किया। उन्होंने तर्क की लीक में पडकर कठोर हुए व जडता प्राप्त उनके वौद्धिक अगों को मुक्त कर दिया, और उन्हें नरम व लचीला बना दिया। उन्होंने उन्हें नीरस व शुष्क विवादों से छुडाकर 'जीवन, प्रेम और सृजन' का मन्त्र पढाया, जिससे उनकी धमनियों में पुनरक्तसचार होने लगा।

उन्होंने अन्तहीन व निरर्थक विवादों में व्यस्त केंगव को कहा: "सूजन करने का अर्थ है मगवान् के सहग होना। जब तुम समस्त सत्ता के सार से पूर्ण हो जाओंगे, तब तुम जो कुछ भी कहोंगे, वही सत्य हो जाएगा। कवियों ने सद्-गुणों व सत्य की प्रशसा की है, परन्तु क्या उससे अनेक पाठक सद्गुणी व सच्चे हो गए हैं ? जब कोई नि.स्वार्थ व्यक्ति हमारे वीच में रहता है, तो उसका प्रत्येक कार्य सद्गुणों का हृदयस्पन्दन हो जाता है। वह दूसरों के लिए जो कुछ भी करता है, उससे उनके निकृष्टतम स्वप्न भी उन्नत हो जाते हैं। वह जिसे भी स्पर्श करता है, वह पवित्र व सत्य हो जाता है। वह वास्तविकता का जनक हो जाता है। वह जिस वस्तु की सृष्टि करता है, वह कभी काल के गर्त में विलीन

१ महात्मा गांधी से तुलना कीजिए। वह भी लेख व माषण द्वारा धार्मिक प्रचार के विरोधी हैं। जव उनसे पूछा गया, ''तो हम अपने अनुभवो को दूसरों तक किस तरह पहुँचा सकते हैं?'' उन्होंने उत्तर दिया, ''हमारे आध्यात्मिक अनुभव हमारे जाने व अनजाने ही दूसरों तक पहुँच जाते हैं। परन्तु वे हमारे शब्दो द्वारा नहीं, जोिक एक अत्यन्त दुर्वल माध्यम हैं, अपितु हमारे जीवन व दृष्टान्त के द्वारा पहुँचते हैं। आध्यात्मिक अनुभव विचार की अपेक्षा गभीरतर वस्तु हैं। हमारे जीवन के दृष्टान्त से ही आध्यात्मिक अनुभव स्वतः उत्सारित होते हैं। परन्तु यदि तुम अपने आध्यात्मिक अनुभव स्वतः उत्सारित होते हैं। परन्तु यदि तुम अपने आध्यात्मिक अनुभव को जान-वूझकर दूसरों तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हो, तो तुम अपने वीच मे एक वौद्धिक दीवार खडी कर लेते हो।'' (१५ जन-वरी सन् १६२८ को सावरमती सत्याग्रह आश्रम मे 'काउन्सिल आफ दी फैडरेशन आफ इन्टरनेशनल फैलोशिप' के एक सम्मेलन मे अनुष्ठित एक आलोचना से उद्धृत)।

नहीं होती । मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसा ही करो । तिरस्कार व परिनन्दा का यह भौंकना बन्द कर दो । परम सत्ता के हाथी को सब पर अपने आशीर्वाद की घोषणा करने दो । तुम्हारे अन्दर भी वह शक्ति विद्यमान है, क्या तुम उसका उपयोग करोगे ? अथवा केवल दूसरों को दोष दे-देकर व उनका तिरस्कार करके ही अपना जीवन नष्ट कर दोगे ?"

केशवचन्द्र ने रामकृष्ण के इस उपदेश को श्रवण किया, और विश्वसत्ता के रस से स्नात इस उष्ण जीवित मृत्तिका मे अपनी जडे छोड दी। रामकृष्ण ने उन्हे अनुमव करना सिखाया, कि मानवीय विचार के धुद्रतम पौषे मे भी इस रस का विन्दुमात्र भी कभी व्यर्थ नही जाता । केशव का मन सब घार्मिक विश्वासो के प्रति सहिष्णु व उदार हो गया, यहाँ तक कि कुछ ऐसे अनुष्ठानो के प्रति भी, जिन्हें कि वह पहले सर्वथा निषिद्ध बतलाते थे। मगवान् के विभिन्न गुणो के अभि-व्यजक के रूप मे वह शिव, शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी, हरि आदि नामो से भग-वान को पूकारने लगे। दो वर्ष तक वे ईसा, बुद्ध और चैतन्य और परमात्मा के श्रेष्ठ अवतारो द्वारा प्रचारित विभिन्न धर्मों के बीच निमन्न रहे। यह तीनो महापुरुष उनके निकट एक दर्पण के ही विभिन्न पार्श्व थे। वह इन सब धर्मों के समन्वय द्वारा एक विश्वव्यापी आदर्श को उपलब्ध करने की इच्छा से इनमें से प्रत्येक को वारी-वारी से आत्मसात् करने का प्रयत्न करने लगे । अपनी अन्तिम रुग्णावस्था मे वे विशेषरूप से रामकृष्ण के मक्ति के स्वरूप-आवेगमय मातू-प्रेम—के प्रति आकृष्ट हुए । जब रामकृष्ण अन्तिम दिनो मे उनसे मिलने के लिए आए, तो केशव के शिष्यों ने उनसे कहा कि "एक वडा परिवर्तन हो गया है।" ''वे प्राय जगदम्वा के साथ वाते करते दिखाई देते हैं, वे माँ की प्रतीक्षा करते हैं, और उसके लिए रोते हैं।" रामकृष्ण यह सवाद सुनकर आनन्द-विभोर होकर भावाविष्ट हो गए । इस अन्तिम साक्षात्कार के समस्त विवरण मे इससे वढकर और कोई मर्मस्पर्शी घटना नही है कि मयानक खाँसी के दौरे मे काँपते हए गिरते-पडते मुमूर्ष् केशव दीवारो व कमरे के अन्दर रखे हुए मेज-कुर्सी आदि का सहारा लेते हुए रामकृष्ण के चरणो मे प्रणाम करने के लिए आते हुए दिखाई दिए। रामकृष्ण उस समय भी अर्घसमाधिस्य मुद्रा मे थे और अपने आप ही

१. मुकर्जी।

२ श्रीरामकृष्ण वचनामृत, प्रथम भाग, पचम खण्ड, प्रथम और द्वितीय परि-च्छेद । यह २८ नवम्बर सन् १८८३ के सायकाल की घटना है, जबिक रामकृष्ण अपने कुछ शिष्यों के साथ केशवचन्द्र के घर गये थे।

यह समझ सकना अत्यन्त सुगम है कि इस आदर्शवादी ने, जो परमात्मा, युक्ति, कल्याण, न्याय और सत्य मे विश्वास करता था, अपने वेदनामय अन्तिम दिनों में किस प्रकार यह जान लिया कि वह परमपुरुष मगवान से, अनिधगम्य परमात्मा से कितनी दूर है, और उसके निकट पहुँचने के लिए, उसका स्पर्श करने के लिए, उसे देखने या श्रवण करने के लिए और अपनी अस्वस्थता में शक्तिलाम करने के लिए उसे रामकृष्ण की पगधूलि की ही आवश्यकता है। सार्वमौम अनुभव इसकी पुष्टि करता है। परन्तु यही कारण है कि जिसमें केशव के कुछ अभिमानी शिष्य रामकृष्ण को क्षमा नही कर पाते। दूसरी तरफ में रामकृष्ण के अनुयायियों से भी यह अनुरोध करूँगा कि वे इसे आवश्यकता से अधिक महत्त्व न दे, और अपने सरल प्रेमगुरु के ही चरणों का अनुसरण करे। जब केशव इन अन्तिम साक्षात्कार के बाद उनके पास से चले गए, तव रामकृष्ण ने श्रेष्ठतम सामाजिक व वौद्धिक व्यक्तियों तथा अपने जैसे सरल विश्वासियों द्वारा समानरूप से आदत केशव की महानता की विनयपूर्वक प्रशसा की और ब्रह्मसमाज के प्रति हमेशा अपना आदर-माव प्रकट करते रहे। श्रेष्ठतम ब्रह्म-

कुछ नहीं जानता 'उसकी माँ सव कुछ जानती है।'''सव उसी की इच्छा के अनुसार होता है। 'ए। जगदम्वे! तुम अपनी इच्छा पूरी करो, और अपने कार्य का सम्पादन करो। मूर्ख मनुष्य कहता है: ''मैंने ही यह किया है।''

इसके अतिरिक्त जब केशव यन्त्रणाकातर अवस्था मे अपनी जन्मदात्री, पाथिव माता को सान्त्वना दे रहे थे, तो उन्होंने कहा: ''परम दिन्य माँ ही मेरी मलाई के लिए सब कुछ भेजती है। वह मेरे साथ कभी इस पार्श्व से और कभी दूसरे पार्श्व से खेल करती है।''

१. मन् १८७६ में ब्रह्मसमाज के अन्दर पुनः नूतन दल की सृष्टि होने पर केशव के कुछ शिष्यों ने उनका साथ छोड दिया, परन्तु रामकृष्ण केशव के प्रति अनुरक्त बने रहे। परन्तु उन्होंने ब्रह्मसमाज की तीनो पृथक् शाखाओं में कोई भेदमाव स्वीकार नहीं किया, और तीनो प्रार्थनाओं में समान रूप से सिम्मिलत होते रहे। 'रामकृष्ण कथामृत' में रामकृष्ण की ब्रह्मसमाज में कितपय उपस्थितियों का उल्लेख हैं, विशेषत २८ अक्टूबर सन् १८८२ का, जब कि केशव के ब्रह्मसमाज के वार्षिकोत्सव पर उन्हें निमित्रत किया गया था और वे उसमे उपस्थित हुए थे। वहाँ उत्सुक जिज्ञासुओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और धार्मिक समस्याओं पर उनसे अनेक प्रश्न पूछे,

समाजी भी उसी प्रकार रामकृष्ण को श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखते रहें और उनकी सगित से लाम उठाते रहे। रामकृष्ण के प्रभाव ने उनकी बुद्धि व हृदय को विशालता प्रदान की और पाश्चात्य विज्ञान के प्रथम प्रवाह को ठीक तरह से ग्रहण न कर सकने के कारण, ब्रह्मसमाजियों का उत्कृष्ट भारतीय विचारघारा से जो सम्बन्ध विच्छेद हो चला था तथा मारतीय जन-साधारण उन्हें जिस आशका की दृष्टि से देखने लगे थे, उनकी उस आशका को दूर करने व ब्रह्मसमाजियों के हृदय में उच्च मारतीय विचारों के प्रति पुन श्रद्धा जागृत करने में भी उमने मबसे बढ़कर भाग लिया।

एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। उनके महान् शिष्य स्वामी विवेकानन्द, ब्रह्मसमाज के ही एक सदस्य थे, और वे उन कट्टर सदस्यों में से थे, जो कि एक समय हिन्दू परम्पराओं के विरुद्ध पाश्चात्य तर्क के नाम पर एक मूर्तिमजक के

जिनके उन्होंने स्वमावसिद्ध उदारता के साथ उत्तर दिये। उन्होंने मजनो (कवीर के मजन) व धार्मिक मृत्यों में भी भाग लिया। वहाँ से लौटने से पूर्व उन्होंने ब्रह्मसमाज सिहत मिक के सभी रूपों के लिए इस प्रकार सम्मान प्रदिश्ति किया: "ज्ञानी के चरणों में प्रणाम हो! मक्त के चरणों में प्रणाम हो! सक्तार ब्रह्म के उपासक को प्रणाम हो! तिराकार ब्रह्म के उपासक को प्रणाम हो! आवुनिक ब्रह्मसमाज के ज्ञानियों को मेरा प्रणाम हो!"

ब्रह्मसमाज के अन्य दो दल उनके प्रति बहुत कम श्रद्धा रखते थे। सबसे उत्तरवर्ती साधारण समाज, केशव पर उनके प्रमाव के कारण उनके प्रति हेपमाव तक रहता था। देवेन्द्रनाथ के आदि ब्रह्मसमाज मे तो वह नि.स-देह एक निम्न श्रेणी के व्यक्ति गिने जाते थे। २ मई सन् १८५३ को जब वे आदि ब्रह्मसमाज के एक अधिवेशन मे गये थे, तब उनके प्रति जो व्यव-हार किया गया, उसे कदापि सौजन्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। उस समय वालक रवीन्द्रनाथ टैगोर भी वहाँ उपस्थित थे और समवतः उन्हें उक्त घटना का स्मरण भी हो—श्री श्री रामकृष्ण कथामृत देखिए।

२ विशेषतः केशवचन्द्र के उत्तराधिकारी प्रतापचन्द्र मजूमदार और विजय-कुमार गोस्वामी, जिन्होंने वाद मे ब्रह्मसमाज का परित्याग कर दिया था। केशवचन्द्र प्रतिष्ठापित ब्रह्मसमाज के विख्यात सगीतकार व गायक त्रैलो-क्यनाथ सान्याल कहते हैं कि उनके बहुत से गानो की प्रेरणा उन्हे रामकृष्ण के भावावेशों से ही मिलती है।

कुछ-कुछ वोल रहे थे। केणव चुपचाप थे, और उनके उन रहस्यमय शव्दो को, जो कि जगदम्वा के ही कण्ठ से उच्चरिन प्रतीत होते थे, पान कर रहे थे। इन शब्दों ने केशव के सम्मुख कठोर परन्तु सान्त्वनाकारी शान्ति के साथ उनकी यन्त्रणा और समासन्न मृत्यु का अर्थ प्रकट कर दिया। ''केशवचन्द्र के वार्मिक विश्वास और अधीर प्रेममय जीवन के वीच जो गुप्त विभ्रान्ति विद्यमान थीं, रामकृष्ण किस गभीर अन्तर्मेदी दृष्टि से उसे समझ रहे थे।

उन्होंने मबुर स्वर मे कहा: "तुम बीमार हो, इसमे एक गभीर अर्थ है। तुम्हारे शरीर मे से मगवान् की खोज मे अनेक भिक्त की लहरे गुजरी हैं। तुम्हारी वीमारी इसकी साक्षी है। जिस समय वे उत्पन्न होती हैं, उस समय वे शरीर को कितनी हानि पहुँचाती हं, यह कह सकना असमव है। गगा के तट के साथ-साथ एक नाव विना किसी का घ्यान आकृष्ट किए गुजर जाती है। परन्तु कभी-कभी कुछ समय वाद कोई वडो लहर, उस नाव के गुजरने के कारण स्थानभृष्ट होकर नदी तट से जाकर टकराती है और उसके एक भाग को गिरा देती है। जिस समय भगवत् साक्षात्कार की अग्नि नश्वर शरीर एपी घर मे प्रवेश करती है, तो वह पहले काम, क्रोध बादि रिपुओ का नाश करती है, फिर अहकार को दग्ध करती है, और अन्त मे वह सब वस्तुओ को स्वाहा कर देती है। . तुम अभी तक अन्तिम लक्ष्य पर नहीं पहुँचे हो। भगवान् के चिकत्सालय के रिजस्टर मे तुमने अपना नाम कथो लिखाया था? जब तक तुम्हारे नाम के

१ रामकृष्ण का मावावेश उस समय भी पूर्णतया दूर न हुआ था, उन्होंने मुन्दर फर्नीचर व दर्पणों से मुसज्जित वैठक के सामान पर दृष्टि डाली और मन्द मुसकान के साथ अपने आप ही कहने लगे : ''हाँ, कुछ समय पूर्व इन सब वस्तुओं की आवश्यकता थी, परन्तु अब वे सब वेकार है माँ तुम स्वय ही यहाँ आ गई हो। माँ। तुम कितनी सुन्दर हो। '' इसी समय केशव कमरे मे दाखिल हुए और रामकृष्ण के पैरो मे गिर पडे।

केशव ने कहा: "मै आया हूँ" रामकृष्ण ने केशव की तरफ दृष्टि-निक्षेप किया, परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि वे उन्हें ठीक तरह पहिचान न सके, और माँ और मानवीय जीवन के सम्बन्ध में अपना एकाकी मापण जारी रखा। यद्यपि रामकृष्ण केशव के स्वास्थ्य की खबर लेने आए थे, परन्तु इस बारे में उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। जो शब्द मैंने कपर उद्धृत किए है, वे भी उन्होंने कुछ देर बाद उच्चारित किए थे।

आगे 'रोगमुक्त' यह णव्द न निखा जाएगा, तव तक तुम्हे वाहर आने की इजा-जत नहीं मिल सकती।"

उसके वाद उन्होंने एक सुन्दर उपमा के रूप में कहा कि मगदान एक माली के समान कीमती गुलाब के पौधे की जड़ों को चारो तरफ से खोदते हैं ताकि वह रात्रि की ओस का पान कर सके।

"बीमारी तुम्हारी जड़ो के चारो तरफ की मिट्टी को खोद रही है।"

केणव ने शान्ति के साथ सुना और मुसकराये। रामकृष्ण की मुसकान ने इस घर में मृत्यु के अन्वकार और रोगी की यन्त्रणा के ऊपर एक प्रकार की रहस्यमय शान्ति का प्रकाश विखेर दिया था। जब तक केशव थककर, उठकर मीतर जाने न लगे, तब तक रामकृष्ण के स्वर मे कोई गम्मीरता लक्षित न होती थी। तब उन्होंने मुमूर्षु केशव से कहा कि उसे अन्दर के घर मे स्त्रियों व वालकों के साथ अधिक न रहकर एकाको मगवान् के साथ ही रहना उचित है।

और यह कहा जाता है कि मृत्यु-यन्त्रणा मे केशव के अन्तिम णव्द थे "माँ! माँ! '।'' २

रामकृष्ण बहुत देर तक उनके साथ जगदम्वा के सम्बन्ध मे वाते करते रहे और कहा: "वह अपने बच्चो की देखमाल करती है वह जानती है कि उन्हें वास्तविक ज्ञान व मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है वालक

१ "माली यह जानता है कि साधारण गुलाब के पींघे की किस प्रकार रक्षा की जाती है, और वसरा के गुलाब की किस प्रकार परविश्व की जाती है। वह उसकी जड़ की चारो तरफ की मिट्टी को खोदकर भुरभुरी बना देता है, ताकि वह रात्रि की ओस का उपमोग कर सके। ओस गुलाब को ताजगी व शक्ति देती है। इसी प्रकार यह तुम्हारे सम्बन्ध मे है। मगबान्-रूपी माली यह जानता है कि तुम्हारे साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। वह तुम्हारे चारो तरफ जड़ो तक खोद रहे है ताकि उनकी ओस तुम्हारी जड़ो तक पहुँच सके और तुम पिवत्रतर बन सको तथा तुम्हारा कार्य भी महत्तर व अधिक चिरस्थायी हो सके।" (श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम भाग, पचम खण्ड, द्वितीय परिच्छेद)

२ इस अन्तिम साक्षात्कार के समय रामकृष्ण के शब्दो का केशव के अन्तिम विचारों के ऊपर जो प्रमाव व प्रतिक्रिया हुई, वह मेरे विचार मे पहले कमी नहीं देखी गई थी।

समान विद्रोह के लिए खड़े थे, परन्तु वाद में वे उन्हीं का सम्मान व पक्षपोषण करने लगे। इस हिन्दू जागृति से पश्चिम के वास्तविक विचार को कोई हानि नहीं पहुँची। अब पूर्व की विचारघारा स्वतन्त्र हो गई है, और इसलिए एक सम्यता दूसरी सम्यता को पराघीन और पददलित न करेगी, अपितु दोनो विचार-धाराओं में समान व स्वतन्त्र व्यक्तियों के समान बरावरी के दर्जे पर परस्पर सिंघ स्थापित हो सकेगी।

## ८ विषयों की पुकार

रामकृष्ण और ब्रह्मसमाज के परस्पर मिलन से भारत को क्या लाम हुआ, यह अत्यन्त आसानी से देखा जा सकता है। रामकृष्ण को उससे क्या लाम हुआ, यह सुनिदिण्ट होने पर भी इतना स्पष्ट नहीं है। इसके फलस्वरूप ही रामकृष्ण पहले-पहल अपने देश की शिक्षित व मध्यवित्त श्रेणी के सम्पर्क मे आये और उनके द्वारा प्रगति और पाश्चात्य विचारधारा के अग्रद्रतों से उनका परिचय हुआ। इससे पहले वह उनकी मनोवृत्ति के सम्बन्ध में वास्तव मे कुछ न जानते थे।

वह एक सकीर्ण व कट्टर मक्त के समान न थे, जो कि अपने कक्ष के वातायनों को जल्दी से वन्द करने के लिए तैयार रहता है। इसके विपरीत जन्होंने उन्हें खुला छोड रखा था। रामकृष्ण के अन्दर जीवन-वृक्ष के प्रत्येक फल का आस्वादन लेने की लालसा, और मानवमुलम अतृप्त कौतृहल इतना प्रवल था कि वह उन नवीन फलो का पूर्ण स्वाद लिए बिना न रह सकते थे। उनकी खोज करने वाली दृष्टि दरारो व छिद्रों में से घर के अन्दर घूस जाने-वाली लता के समान अन्दर प्रविष्ट होकर अपने आतिथ्यकर्ता के गृह के विभिन्न अशो और उसके अन्दर निवास करने वाली विभिन्न आत्माओ का अव्ययन कर लेती थी, और उन्हें और भी अच्छी तरह समझने के लिए वे उनके साथ एकदम घुल-मिल जाते थे। वह उनकी दुर्वलताओ (और उनके महत्त्व) को भी समझ लेते थे, और प्रत्येक आत्मा को जमकी प्रकृति व योग्यता के अनुसार उसके जीवन का आदर्श और कर्त्तव्य निर्देश करते थे। वे किसी भी मनुष्य के ऊपर उसकी प्रकृति के विरुद्ध किसी आदर्श व कर्त्तव्य को लादने की कल्पना भी न करते थे। व्यक्तिगत रूप से उनके निकट त्याग ही एकमात्र तात्कालिक व अन्तिम सत्य वस्तु थी। तथापि उन्होंने इस वात को जान लिया कि प्रायः अधिकतर मनुष्य इस सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते, और इस खोज से न तो उन्हें कोई आश्चर्य हुआ और न किसी प्रकार का विपाद ही। मनुष्य जिन

मतभेदो को केंटीली बाड के समान अपने वीच मे खड़े करने मे व्यस्त है, वे उन के सम्मुख एक ही मैदान मे फूलनेवाली उन झाडियो के अतिरिक्त, कुछ नहीं थे। जो कि दृश्य को विविवता प्रदान करती हैं। वे उन समी से प्यार करते थे। वे उनमे से प्रत्येक के लक्ष्य व उस तक पहुँचने के मार्ग को देख सकते थे, और प्रत्येक को उसके अनुसरण करने योग्य मार्ग पर चलने का निर्देण करते थे। वह जब किसी व्यक्ति से बात करते थे, तो दर्शकगण यह देखकर विस्मित हो जाते थे कि वे तत्काल उसी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की जानेवाली गव्दावली व गैली का प्रयोग करने लगते थे। यह केवल सर्वतोमुखिता ही न थी। उनकी आत्मा डाँड पर अपना पूरा कावू रखती थी, यदि वह मनुष्यो को तट के एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर ने जाती थी, और तो वह हमेशा मगवान् रूपी तट ही होता था। वे उन्हे अपनी शक्ति से ही पार उतरने मे अज्ञात रूप से सहायता करते थे। चूंकि वे विश्वास करते थे कि समस्त प्रकृति भगवान् की ही है, इसलिए प्रत्येक प्रकृति को उसका निर्दिष्ट पथ दिखाकर उसकी अन्तिम परिणति तक पहुँचा देना ही वे अपना कर्त्तव्य समझते थे। उनके अन्दर आष्यात्मिक पथ-प्रदर्शन की शक्ति विद्यमान है, इस तथ्य की उपलब्वि उन्हें विना किसी इच्छा व प्रयत्न के ही हो गई थी। इटैलियन पुनर्जा-गरण के युग मे आदर्श के रूप मे प्रयुक्त की जानेवाली एक पश्चिमी कहावत है कि: "इच्छा करना ही समर्थ होना है।" जिन नवयुवको को अभी प्रत्येक चीज करनी शेप है, उनके लिए यह एक मुन्दर नारा है। परन्तु अपेक्षाकृत प्रौढ मनुष्य, जो कि केवल शब्दों से सन्तुष्ट नहीं होते, और जो कर्म पर वल देने है, वे इस मन्त्र को इस प्रकार उलटकर कहते हैं कि: "समर्थ होना ही इच्छा करना है।"

रामकृष्ण को अचानक ही अपनी शक्ति, और उसके उपयोग के लिए विश्व की पुकार का बोब हुआ। भारत के कुछ श्रेष्ठतम मनीपियो पर भी उनका प्रभाव व आधिपत्य उन मनीपियो की दुर्वलता, उनकी अतृष्त आकांक्षा, उन्हे

१ किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ब्रह्मसमाजियो व अन्य हिन्दुओं मे क्या अतर है ? उन्होंने उत्तर दिया : "कोई विशेष अन्तर नहीं है। शहनाई बजाते समय एक व्यक्ति ऊँचा स्वर बजाता है, दूसरे उससे नीचे स्वर बजाते हैं। ब्राह्मगण हमेशा एक ही स्वर—ब्रह्म के निराकार रूप—को ही बजाते रहते हैं। परन्तु हिन्दू परमात्मा के विभिन्न रूपो का स्वर बजाते हैं।"

२. मूल कहावत है "Vouloir, c'est pouvoir" जिसका यह णव्दार्थ है।

विज्ञान से प्राप्त होनेवाले उत्तरों की अपूर्णता और रामकृष्ण के हस्तक्षेप की आवश्यकता को प्रकट करता है। सगठन की कितनी णिक्त है, और कुछ आध्याित्मक चेतना-सम्पन्न नवयुवकों का एक दल जब अपने बढ़े भाई के चारों और
एकत्रित होकर, समवेत भाव से अपनी प्रेमपात्री माँ के चरणों में अपने प्रेम का
अर्घ्य अर्पण करता है, तो उसका क्या सौन्दर्य है, यह सब रामकृष्ण ने ब्रह्मसमाज में देखा था।

इसके फलस्वरूप उनका आदर्ण जो कि अभी तक अनिर्दिष्ट था, वह तत्काल स्फटिक की माँति सुस्पष्ट हो उठा। पहले यह एक निर्णयगर्मित सचेतन विचार के रूप मे एकाग्र हुआ और पुन. कार्य रूप मे परिणत हो गया।

सवसे पहले उसने परमात्मा के साथ अपने सम्बन्दों पर पूर्णरूप से गौर किया। उसने देखा कि उसके अन्तर्वर्ती यह परमात्मा अन्य साद्यकों की तरह केवल व्यक्तिगत मुक्ति में सन्तुष्ट नहीं हो सकता। परन्तु यह उससे मनुष्य-जाति के प्रति प्रेम व मेवा की अपेक्षा करता है। उसके आव्यात्मिक सद्यर्ष, उसके मावावेण, उसकी उपलिव्ययाँ आदि कोई भी वस्तु केवल उसके अपने लाम के लिए नहीं है।

१ मैरवी ब्राह्मणी ने जो पहले यह घोषणा की थी कि रामकृष्ण एक अवतार हैं, रामकृष्ण ने मी अब उसे स्वीकार किया। परन्तु इस सम्बन्ध मे वह किसी प्रकार की चर्चा पसन्द न करते थे, और अपने सम्मुख इस प्रकार का उल्लेख सहन न करते थे। साधारणतया आत्मप्रशसा उन्हें कभी अच्छी न लगती थी। वह जन-साधारण के सम्मुख अपने अन्दर किसी विशेष आघ्यान्मिक शक्ति की वात कभी स्वीकार न करते थे। इससे उनके कुछ अनुयायी, जो कि उनमे स्वय भी हिस्सेदार होना चाहते थे, उनसे असन्तुष्ट भी हो जाने थे। आन्तरिक कर्म व गुप्त प्रकाश में ही उनका दृढ विश्वास था, जिसका वह कभी प्रदर्शन न करों थे। मैं अपने पिक्चमदेशीय पाठकों से एक प्रण्न पूछना चाहता हूँ—जो कि समवत उन्हें अप्रिय प्रतीत हो—कि किसी आदर्श में वह तीन्न, आवेगमय विश्वास, जो कि हमारे महापुरुषों पर विचार व कर्म का गुरुतर भार सौपता है, क्या वह ठीक इसी प्रकार की अन्तदृष्टि, व्यक्तित्व की सीमाओं को अतिक्रान्त करने वाली सत्ता की पूर्णता के ही अनुरूप नहीं है ? हम उसे चाहे जिस नाम से भी पुकारे, उस से कुछ अन्तर नहीं आता।

२ 'सेवा' शब्द जो कि रामकृष्ण के शिष्यो ने अपने मिशन के साथ जोड़ा है,

"कार्य करो, परन्तु अपने लिए नहीं ।"<sup>9</sup>

वे सब मानव उन्नित और आव्यात्मिक उपलिव्य के नवयुग के लिए मार्ग-निर्माण करने के साधन के रूप में थे। अन्य पुरुषों को मोक्ष की इच्छा व आगा का अधिकार है, परन्तु उसे नहीं। वह उसे अपना लक्ष्य नहीं बना सकता प्रत्येक णतान्दी में जब-जब भी मनुष्य-जाति पर विपत्ति आई है, उसने उनकी सहायता के लिए जन्म वारण किया है। <sup>२</sup>

बीर अपने समसामयिक मनुष्यों को एक झण्डे के नीचे एकत्रित करने के लिए वे जिस मोक्ष की वाणी का प्रयोग करते थे, वह इस प्रकार है<sup>3</sup>:—

१—मूलत और अपने विश्वासियों के अकपट आन्तरिक विश्वास की दृष्टि से सभी वर्म सत्य वर्म है। इस सार्वभीम सत्य को रामकृष्ण ने अपनी साघारण बुद्धि और अन्तदृष्टि द्वारा प्राप्त किया था, और पृथ्वी पर उसके अवतरण का यही मुख्य लक्ष्य था।

२—हैतवाद, विशिष्टाहैतवाद और विशुद्ध अहैतवाद आध्यात्मिक विद्या के यह तीनो वाद परमसत्य के मार्ग की तीन मजिले हैं। वे परस्परिवरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे की पूरक हैं। एक विशेष स्तर के व्यक्तियों के मानिसक गठन की अनुकूलता की दृष्टि से इन विशेष स्तरों की उपयोगिता है। जनसावारण के लिए, जो कि इन्द्रियो द्वारा आकृष्ट होते हैं, वाह्यानुष्ठान, सगीत,

रामकृष्ण ने स्पष्टतः उसका व्यवहार नहीं किया था। परन्तु आत्म-त्याग करके भी दूसरों की सेवा के लिए प्रेम की जिस शिक्षा का उन्होंने प्रचार किया है, वह मूलत सेवा की ही शिक्षा है। स्वामी अशोकानन्द ने स्पष्ट ही दिखलाया है कि सेवा ही इसकी प्रेरक शक्ति है। (The Origin of Swami Vivekanands' Doctrine of service) प्रवन्य देखिए, प्रवुद्ध मारत पत्रिका, अलमांडा, फरवरी १६२८) हम अगले खण्ड मे इस सम्बन्ध में और आलोचना करेंगे।

वर्जिल द्वारा व्यवहृत एक पद जिमक अर्थ है, "तुम कर्म करो, परन्तु अपने लिए नहीं।"

२ यहाँ पर एक अद्भुत बात उल्लेख करना चाहता हूँ। ऐसा सुना जाता है कि रामकृष्ण ने उत्तर पिच्चम दिणा की तरफ सकेत करते हुए कहा था कि दो सौ वर्ष पण्चात् वे पुन. उस स्थान से अवतार रूप मे प्रकट होंगे। (रूस मे ?)

३ श्री रामकृष्ण जीवनी---पृष्ठ ३४२-३४७।

मूर्ति और प्रतीकयुक्त हैतवादो धर्म ही श्रेयस्कर है। विशुद्ध वुद्धि ही विशिष्टा-हैतवाद तक पहुँच सकती है। यह जानती है कि इससे परे मी कोई वस्तु है, परन्तु यह उसकी उपलिव्य नहीं कर सकती। उस परम की उपलिव्य के लिए एक अन्य स्तर है, और यौगिक साधना द्वारा ही उस अनिर्वचनीय, निराकार व अव्यय परब्रह्म का पूर्वास्वाद मिल सकता है। वह शव्द और मन के तार्किक साधनों से अगम्य है। यह "उपलिव्य" का अन्तिम शव्द है। यह अदितीय सत्ता के साथ ऐक्य सपादन है।

3—इस विचारघारा की श्रेणी के समानान्तर स्वभावत. एक कर्तव्यो की श्रेणी भी है। साघारण मनुष्य ससार में रहता है, और वहीं रहते हुए अत्यन्त उत्साह व प्रेम के साथ अनासक्त रहकर अपने कर्तव्यो का पालन कर सकता है व करता है, जिस प्रकार कि एक साधु नौकर यह जानते हुए भी कि घर उसका नहीं है, फिर भी उस घर की हिफाजत करता है। पवित्रता और प्रेम के द्वारा उसे अपनी इच्छाओ व वासनाओं से मुक्त होना है। परन्तु यह धीरे-धीरे और धैर्य तथा विनय के साथ ही हो सकता है।

"केवल उन्हीं कर्मों का दायित्व ग्रहण करों जो तुम्हारे पांवत्र विचारों व स्वप्नों में आते हैं। विराट् कार्यों का दायित्व लेकर अपनी चापलूसी मत करों। जिन छोटे-छोटे कार्यों को तुम मगवान् को अर्पण कर सकते हो, उन्हीं का दायित्व लो। तब ज्यों-ज्यों तुम्हारी नि.स्वार्थता व पवित्रता की अभिव्यक्ति होगी—और आत्मा के गुणों का विकास बहुत शीझता से होता है—त्यों-त्यों यह अपने आप ही मौतिक जगत् में अपना मार्ग वना लेगी और दूसरों को लाम पहुँचाएगी, जिस प्रकार हिमालय की कठोर चट्टानों से निकलकर गगा ने हजारों मील भूमि को जलधारा द्वारा सिचित किया है।"

जल्दवाजी मत करो, घीरे-घीरे अपनी ताकत के अनुसार कदम वढाओ। तुम निश्चय ही अपने लक्ष्य पर पहुँच जाओं , इसलिए भागने की जरूरत नहीं है। परन्तु क्को मत । "वर्म वह पथ है, जो परमात्मा तक पहुँचा देता है, परन्तु एक मार्ग एक घरनहीं है। " "और क्या यह बहुत लम्बा भी हो सकता है ?" — "हाँ, अवस्था के अनुसार। पथ की दूरी सबके लिए समान है। परन्तु लक्ष्य तक पहुँचने में कुछ व्यक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है।"

"कुम्हार धूप मे अपने वर्तन सुखाता है। कुछ पहले ही पके हुए वर्तन है और कुछ कच्चे है। कभी-कभी कोई जानवर आकर उनके ऊपर से गुजर

१ वनगोपाल मुकर्जी रचित पूर्वीक्त ग्रन्थ देखिए।

जाता है, और उन्हें तोड डालता है। (तव मृत्यु आ जाती है)...कुम्हार कच्चे वर्तनों को फिर इकट्ठा करता है, और उनमें जल देकर मुलायम करके फिर चाक पर चढाता है, वह उन्हें वेकार नहीं जाने देना। परन्तु जब परमात्मा रूपी सूर्य तुम्हारा पाक परिपूर्ण कर देता है, तो कुम्हार उसके अवशेषों को वैसे हो छोड़ देता है, क्योंकि फिर वह माया के उपयोग की वस्तु नहीं रहते। अपवाद-स्वल्प केवल एक-दो परिपक्त वर्तनों को ही वह मनुष्य जाति की सेवा के लिए नमूने के तौर पर माया जगत् में रहने देता है।"

रामकृष्ण एक ऐसे ही व्यक्ति थे, आर जो व्यक्ति उनसे एक पडाव पीछे थे, उनकी खोज करना, और माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके साथ एक ऐसे शिष्य-समाज का संगठन करना, जो कि विश्व में उनके सन्देश का प्रचार कर सके व उनकी समस्त सत्यों का समावेश करनेवाली वाणी की शिक्षा दे सके, यही उनका लक्ष्य था। यह सन्देश सार्वमौम था—परमात्मा के सव पार्श्वों, प्रेम और ज्ञान के सव प्रकाशो, और मनुष्य-जाति के सव रूपों के समन्वय व एकता का सन्देश था। इससे पूर्व किसी भी व्यक्ति ने परम सत्ता के एक पार्श्व से अधिक की उपलब्धि का प्रयत्न न किया था। सभी पार्श्वों की उपलब्धि आवश्यक है। यही इस युग का कर्त्तव्य है। और जिस व्यक्ति ने अपने आपको अपने जीवित माइयों में से प्रत्येक के साथ एकाकार करके, अपने अन्दर उनके नेत्रो, उनकी इन्द्रियो, उनके मस्तिष्क व हृदय को घारण करके उस उपलब्धि को पूर्ण किया था, वह ही इस नवयुग का सर्वश्रेष्ठ नायक व पश्यदर्शक है।

रामकृष्ण ने जैसे ही अपने इस आदर्श का साक्षात्कार किया, वैसे ही उसे क्रियान्त्रित करने के लिए उनके अन्दर तीव्र अभिलापा प्रज्वलित हो उठी। ४

१. वंकिमचन्द्र चटर्जी से साक्षात्कार ता० ६ दिसम्वर सन् १८५४।

२. उन्होंने कहा था, "जो अपने अन्तिम जन्म में हैं।"

३. स्वामी अशोकानन्द का पूर्वोल्लिखित प्रवन्व देखिए।

४. रामकृष्ण को सन् १८६३ मे यह अन्तर्वोघ हुआ कि बुत-सी विश्वासी व पित्रत्र हृदय आत्माएँ उनके पास आएँगी। (श्री रामकृष्ण जीवनी, पृष्ठ २०३ देखिए)। परन्तु सन् १८६६ से पूर्व रामकृष्ण ने इस पर कोई विशेष घ्यान नहीं दिया। शारदानन्द के लेखानुसार इस वर्ष की दीर्घ समािव के वाद ही अपने मावी शिष्यों के लिए उनके हृदय में प्रवल इच्छा का उदय हुआ। प्रति सायकाल वे उनके आने के लिए जोर-जोर से प्रार्थना करते थे। अगले छः वर्षों के अन्त के लगमग (१८६६-१८७२) यह सकट अपनी

एक पिक्षयों के जादूगर के समान उन्होंने अन्य पक्षघारों आत्माओं को अपनी छतरों के चारों ओर एकत्रित होने के लिए शून्य में अपना व्याकुल आमत्रण भेज दिया। समय वहुत हो चुका था। वह अधिक प्रतीक्षा न कर सकते थे। उन्हें अपने दल को एकत्र करना था। दिन-रात उन्हें अपने इन प्रिय साथियों का विचार सताने लगा। उनका मन उनके लिए चीत्कार करने लगा

"मेरी तीव्र अमिलाषा का कोई अन्त न था। वुरा या अच्छा उसी दिन उसे मुझे पूरा करना था। मेरे चारो तरफ कोई क्या चाहता था, मुझे इसका कुछ पता न था। मेरे मन मे वही वसे हुए थे। मैं उन्हें देख सकता था। मैंने पहले ही यह निश्चय कर लिया कि अमुक-अमुक को क्या कहना है। दिन के अन्त तक उनका विचार ही मेरे मन का बोझा वनकर सवार हो गया। एक दिन और गुजर गया, पर वे तव तक भी न आए। घण्टा बजा, शखघ्विन हुई। प्रकाश धीरे-धीरे म्लान हो चला। मैं क्षत-विक्षत हुदय के साथ छत पर चढकर चीत्कार करने लगा: 'मेरे वालको। आओ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे विना जिन्दा नहीं रह सकता '' मै उन्हें अपनी माँ, दोस्त व प्रेमी से भी वढकर प्यार करता था। मैं उन्हें दिल से चाहता था और उनके विना मरा जा रहा था।''

रात्रि की निस्तव्यता में यह आत्मा का आर्तनाद पवित्र सर्प की तरह ऊपर उड चला। और पक्षधारी आत्माओं के ऊपर इसके आकर्षण का असर हुआ। किसका आदेश व किसकी भक्ति उन्हें आकृष्ट कर रही है, यह न जानते हुए भी चारो दिशाओं से वह यह अनुभव करने लगे कि उन्हें कोई अपनी ओर खीच रहा है, मानो वे किसी अदृश्य सूत्र में वैंघे हुए खिंचे चले जा रहे हैं। वे चक्कर काटने लगे, समीप आने लगे और अन्त में जल्दी ही एक-एक करके उनके पास आ गए।

पराकारठा पर पहुँच गया था। शिक्षक के गुरु दायित्व को ग्रहण करने के लिए समर्थ होने और उस समय के भारत की आघ्यात्मिक अवस्था को हृदयगम करने के लिए उन्हें मी कुछ और समय की आवश्यकता थी। इस समय के अन्त में उन्हें स्वप्न में अपने शिष्यों के दर्शन हुए। (स्वामी विवेकानन्द की जीवनी, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ३६० देखिए)। उन्होंने सर्वप्रथम सन् १८७४ के अन्त में व सन् १८७५ के प्रारम्म में, जब उनका केशव से परिचय हुआ था, तभी अपना प्रचार कार्य आरम्म किया था। उनका प्रचार कार्ल १८७४ से सन् १८८६ के अगस्त मास तक वारह वर्ष के लगमग जारी रहा।

सबसे पहने जो शिष्य आये (यह सन् १८७६ की घटना है) वे कलकता के मध्यिवत्त श्रेणी के दो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। वे दोनो परस्पर चचेरे माई थे। उनमे से एक कलकता मेडिकल कालेज मे डाक्टरी का अव्ययन कर रहा था, और कट्टर मौतिकवादी तथा निरीक्ष्वरवादी था। उसका नाम रामचन्द्र था। दूसरा व्यक्ति मनमोहन मित्र विवाहित, व एक परिवार का अविमावक था। ब्रह्मसमाज पत्रिका मे रामकृष्ण के सम्बन्ध मे कुछ पक्तियाँ देखकर उनका घ्यान उनकी तरफ आकृष्ट हुआ था। वे आये और रामकृष्ण ने उन्हें अपने वशवर्ती कर लिया। उन्होंने ससार त्याग नहीं किया, न रामकृष्ण ने उन्हें इसके लिए कमी उत्साहित किया। किन्तु इस असाधारण व्यक्ति के चरित्र व मबुर व्यवहार से ही वे मुग्ध हो गए। वे ही रामकृष्ण के सर्वश्रेष्ठ दो शिष्यों को उनके सम्पर्क में लाए—एक ब्रह्मानन्द, (राखालचन्द्र घोष), जो रामकृष्ण मठ के सर्वश्रयम मठा-घ्यक्ष हुए, और दूसरे विवेकानन्द (नरेन्द्रनाथ दत्त) जिसकी प्रतिमा व विलक्षण बुद्धि ने समस्त मारत व विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया।

मुख्य व्यक्तियो के सम्बन्ध में आलोचना करने से पूर्व जो शिष्य सन् १८७६ से १८८५ तक रामकृष्ण के चारों तरफ आकर एकत्रित हुए थे, उनमें सबसे अधिक परिचितों के नाम, और साथ ही उनके जन्म व व्यवसाय के सम्बन्ध में यथासमब सक्षिप्त विवरण नीचे देता हूँ:—

१५७६: १ और २ डाक्टर रामचन्द्र दत्त और उसका मतीजा मनमोहन मिश्र

- ३—रामचन्द्र वावू का नौकर लाटू। विहार के साधारण घर मे उसका जन्म हुआ था। वाद मे आश्रम मे उन्हे अद्भुतानन्द नाम दिया गया।
- ४—सुरेन्द्रनाथ मित्र । यह एक अँगरेजी फर्म के एक घनी कर्मचारी थे । गृहस्य व ब्रह्मसमाज के सदस्य थे ।

#### १८८१:

- ४—राखालचन्द्र घोष । एक जमीदार के पुत्र थे । वाद में ब्रह्मानन्द के नाम से रामकृष्ण मठ के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए ।
- ६--गोपाल, ज्येष्ठ भाई, एक कागज-विक्रेता (वाद मे अद्वैतानन्द)
- ६—नरेन्द्रनाथ दत्त, एक वुद्धिमान् युवक । इनका एक क्षत्रिय परिवार मे जन्म हुआ था । (बाद मे विवेकानन्द)

शारदानन्द के अनुसार रामकृष्ण के समी शिष्य सन् १८८४ से पूर्व ही उनके पास आ गए थे, और उनमे से अधिकतर सन् १८८३ और १८८४ के मध्य मे आये थे।

### १८८२:

- तारकनाथ घोषाल । यह एक वकील के पुत्र व ब्रह्मसमाज के सदस्य
   थे । और शिवानन्द नाम से आजकल रामकृष्ण-मठ के अघ्यक्ष हैं ।
- १०--जोगेन्द्रनाथ चौघरी । दक्षिणेश्वर के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार मे इनका जन्म हुआ था । वाद मे योगानन्द नाम से प्रसिद्ध हुए ।

#### १८८३ :

- ११--शिशभूषण। (परिवर्ती नाम--रामकृष्णानन्द)
- १२—शरच्चन्द्र चक्रवर्ती (वाद मे शारदानन्द)। यह पच्चीस वर्ष से मी अधिक समय तक रामकृष्ण मिशन के मत्री रहे हैं। इन्होंने रामकृष्ण की विख्यात जीवनी लिखी है। और यह दोनो जन्म से ब्राह्मण और ब्रह्मसमाज के सदस्य थे।
- १३—कालीप्रसाद चन्द्र । यह एक अँगरेजी भाषा के प्राघ्यापक के पुत्र थे । (बाद मे अभेदानन्द)
- १४—हरिनाथ चट्टोपाघ्याय । यह जाति से ब्राह्मण थे । (बाद मे तुरीयानन्द नाम से परिचित हुए)
- १५-हरिप्रसन्न चैटर्जी । एक विद्यार्थी थे । (विज्ञानानन्द)

## १८८४:

- १६—गङ्गाघर घटक । यह चौदह वर्ष के एक नवयुवक विद्यार्थी थे । (वाद मे अखण्डानन्द)
- १७—गिरीशचन्द्र घोप । यह एक प्रसिद्ध अभिनेता व नाटककार थे । यह आधुनिक बङ्गाली रङ्गमञ्ज के प्रतिष्ठाता, और कलकत्ता स्टार थिएटर के डायरेक्टर भी थे ।

## १८८४:

१८— सुवोध घोष । एक सत्रह वर्ष का छात्र । इनके पिता ने कलकत्ता में काली के एक मन्दिर की स्थापना की थी । (वाद में सुवोधानन्द)

१-२. अर्थात् १६२८ मे जबिक लेखक ने मूल पुस्तक लिखी ।

१६—पूर्णचन्द्र घोष । यह रामकृष्ण के छ मुख्य शिष्यो मे से एक थे, और तेरह वर्ष की अवस्था मे ही उनके छ शिष्य हो गए थे।

निम्नलिखित व्यक्तियों का रामकृष्ण के साथ कव प्रथम परिचय हुआ, इसके सम्बन्ध में ठीक तारीखों का निश्चय नहीं कर पाया हूँ।

- २०—धनी ज़मीदार वलराम वसु । यह एक प्रीढ वयस्क और अत्यन्त धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे । रामकृष्ण मठ की प्रतिष्ठा मे इन्होंने बहुत आर्थिक सहायता दी है ।
- २१—प्रेतिवद्या की प्रक्रिया का तरुण माध्यम नित्य निरञ्जन घोप । राम-कृष्ण ने अपनी शक्ति द्वारा उसका प्रेततत्त्वो में से विश्वास हटाया था। (बाद मे उसका नाम निरञ्जनानन्द हुआ।)
- २२—देवेन्द्र मजूमदार। यह एक वृद्ध, विवाहित भद्र व्यक्ति थे, जो एक बङ्गाली जमीदार के कर्मचारी थे, और वेंगला कवि सुरेन्द्रनाथ के भाई थे।
- २३—वावूराम घोष । यह बीस वर्ष की आयु के एक छात्र थे। (वाद में प्रेमानन्द)
- २४--- तुलसीचरण दत्त । एक अट्ठारह वर्षीय विद्यार्थी । (निर्मलानन्द)
- २५-दुर्गाचरण नाग । यह रामकृष्ण के ससारी शिष्यों में सबसे मुख्य थे। यह पुरातन स्वर्णीय दन्त कथाओं में विणित सच्चे महात्मा के समान थे।
  - इत्यादि ।<sup>२</sup>

ऊपर की तालिका से स्पष्ट प्रतीत होता है, गरीब मृत्य लाहू को छोडकर रामकृष्ण के शिष्यों में अधिकाश वुद्धिजीवी एव कुलीन ब्राह्मण और घनी मध्य-वित्त श्रेणी के व्यक्ति थे। वे या तो किशोर थे या युवक थे, और उनमें से बहुत

१ "यदि तुम हमेशा भूतो के बारे में सोचते रहोंगे तो तुम स्वय मी भूत हो जाओंगे। और यदि तुम भगवान् का स्मरण करोंगे तो तुम मी भगवान् वन जाओंगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में है।"

शारदाप्रसन्न मित्र (स्वामी त्रिगुणातीतानन्द) का नाम इस तालिका में लिखना रह गया है। वह रामकृष्ण के आश्रमवासी शिष्यों में से थे। स्वामी निर्मलानन्द मी यद्यपि रामकृष्ण के सम्पर्क में आए थे, परन्तु वे वस्तुत विवेकानन्द के शिष्य थे।

से ब्रह्मसमाज से आए थे। परन्तु मैंने केवल उन्ही का उल्लेख किया है, जो कि पूर्ण रूप से रामकृष्ण के अनुयायी व उनके विचारों के प्रचारक हो गए थे।

सभी जातियो और श्रेणियो के हमेशा आते-जाते रहने वाले मनुष्यो की एक भीड हमेशा उन्हें अधीरता के साथ घेरे रहती थी। महाराजा, भिखारी, सवाद-दाता, पडित, कलाकार, भक्त, ब्रह्मसमाजी, ईसाई, मुसलमान, धर्मविश्वासी, कर्मनिष्ठ व व्यवसायी, वाल, वृद्ध व वनिता सभी प्रकार के मनुष्य एक साथ आकर उस भीड मे शरीक होते थे। प्रायः वे बहुत दूर से यात्रा करके शङ्का-निवारण के लिए उनके पास आते थे और रामकृष्ण को दिन-रात विश्राम न मिलता था । चौवीस घण्टो मे से वीस घण्टो तक वह सभी आगन्तुको के प्रश्नो का उत्तर देते थे। यद्यपि उनका दुर्वल स्वास्थ्य कठिन परिश्रम के कारण नष्ट हो गया था, फिर भी वे किसी को इनकार न करते थे, अपित सबको समान भाव से अपनी सहानुभूति, अपना ज्ञान और आत्मा की वह अद्भूत शक्ति, जो कि उनके विना एक शब्द कहे भी, दर्शकों के मन को बलात् जकड लेती थी और कई-कई दिनो तक उन्हे परिवर्तित कर डालती थी, प्रदान करते थे। सच्चे धर्म-विण्वासी उन्हे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। और विभिन्न धर्मावलम्बी मनुष्य उसके सम्मुख अपनी विभिन्नताओं पर आलोचना कर सके, और वह उनमे समन्वय स्थापित कर सके, इस विचार से वे सभी धर्मावलम्बियो का खुशी से स्वागत करते थे।

परन्तु उसके निकट यह सगितसाधन का एक अङ्ग मात्र था। वे परस्पर युध्य-मान धार्मिक सम्प्रदायों में सगित स्थापन की अपेक्षा किसी अत्यन्त महत्तर वस्तु की इच्छा रखते थे—वह चाहते थे कि मनुष्यमात्र, मनुष्य को समझ सके, अन्य मनुष्य से प्रेम व सहानुभूति कर सके—और वह समस्त मानवजाति के साथ अपने-आपको एक कर सके। कारण, चूंकि भगवान् प्रत्येक मनुष्य के अन्दर विद्यमान हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का जीवन ही उनके लिए धर्म था और वही सब मनुष्यों का धर्म होना चाहिए। और मानव-जाति में चाहे कितना भी पार्थक्य क्यों न हो, हम जितना ही उसे प्रेम करेंगे, उतना ही भगवान् के निकट-

वगाली मे प्रकाशित रामकृष्ण वचनामृत प्रथमखण्ड, पृष्ठ ६ के अनु-सार रामकृष्ण के कुछ शिष्यों ने उनके सम्पर्क मे आने की तारीखे इस प्रकार हैं। गोपाल का उनसे परिचय १८७८ से पूर्व हुआ। तारक १८८१ से पहले आया। वाबूराम, वलराम और नित्य निरंजन, १८८१ के अन्त मे या १८८२ के प्रारम्भ मे उनके शिष्य हुए—प्रकाशक।

किया जा रहा है, उसे भी स्वय अस्पष्ट या अलिक्षत हैं, और उसकी वर्तमान तथा मिवण्यत् की तरफ पहुँच जानेवाली इस अन्तर्वृष्टि की सत्ता के वारे में सन्देह कर सकते हैं। परन्तु जिस प्रकार जल की गहराई मापने वाले जल की तलवर्ती मिट्टी को मापक दण्ड द्वारा स्पर्भ करके उसके ऊपर के भाग के कम्पनो द्वारा जल की गहराई का निभ्चय कर लें। हैं, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के अंदर अवगाहन करनेवाली हिष्ट के द्वारा मिवष्यत् की समावनाओं का भी निरूपण संभव है। यह प्रकृति की सीमा से वाहर की वस्तु नहीं हैं।

रामकृष्ण माँ के हाथ में एक अपूर्व छड़ी के समान थे। उनकी दैहिक व आध्यात्मिक अति-अनुभवशीलता के सम्बन्ध में अनेक आश्चर्यजनक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। अपने जीवन के अन्तिम समय में उन्हें धन से इतना भय लगता था कि मुवर्ण के स्पर्शमात्र से ही उनका शरीर जलने लगता था। यह भी सुना जाता है कि अपवित्र मनुष्य के स्पर्श से उन्हें काले साँप के दणन की पीड़ा का अनुभव होता था। व

उनकी इस अति-अनुभूतिणीलता के सम्बन्ध में और मी हजारो उदाहरण दिये जा सकते हैं। एक बार मार्ग मे चलते हुए किसी व्यक्ति ने क्रोघ मे आकर किसी दूसरे व्यक्ति को पाट डाला, उस व्यक्ति की चोट के घाव रामकृष्ण की देह पर दृष्टिगोचर होने लगे। उनके भतीजे ने देखा था कि एक मनुष्य की पीठ पर चाबुक के निशान देखकर रामकृष्ण की पीठ भी लाल हो गई और वह उस स्थान पर जलन अनुभव करने लगे। और

१. विवेकानन्द कहते हैं: यहाँ तक कि सोते हुए मी, यदि मैंने उनके शरीर के साथ कभी मुद्रा का स्पर्श कर दिया तो उनके हाथ मुड जाते थे, और उन का सारा शरीर पक्षाघात-प्रस्त व्यक्ति के समान जड़ हो जाता था।

२. इस किम्बदन्ती के उदाहरणस्वरूप यह कया प्रचलित है: एक दिन रामकृष्ण ने करुणा परवश होकर एक ऐसे व्यक्ति को, जो कि वाहर से निर्दोप प्रतीत होने पर भी अन्दर से कलुपित था, अपना स्पर्श करंन की अनुमित दे दी। उसने रामकृष्ण से उनका शिष्य वनने के लिए आग्रहपूर्वक अनुरोध किया था परन्तु उसके स्पर्श से रामकृष्ण पीडा से चिल्ला उठे औट उन्होंने दु.ख-पूर्वक व करुणा के साथ उस मनुष्य से कहा: "भगवान् के आनन्द का स्पर्श तुम्हारे अन्दर विपयर सर्प के जहर मे परिणत हो गया है।" और कथन जारी रखते हुए उन्होंने कहा: "वत्स । इस जन्म में तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती।

प्रथम दृष्टिपात मे हो वह अपने समीप आनेवालो की आत्मा का अध्ययन कर सकते थे, और इसलिए वह जिसे भी अपना शिष्य बनाना स्वीकार करते थे. वह उसकी योग्यना के पूर्ण ज्ञान के साथ ही होता था। पक ऐसे मुक्रमार वयस्क वालक को भी, जिसका चरित्र अभी पूरी तरह निर्माण नहीं हो पाया है, देखकर वह यह बतला देते थे कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है ? कभी-कमी वे किसी व्यक्ति मे एक ऐसे महान् मविष्य का पूर्वनिर्देश कर देने थे कि जिसका उससे सम्बन्धित व्यक्ति तक को किसी प्रकार का पूर्वामास न होता था। सभवत , इस पूर्व निर्देश द्वारा वे उस महान् भविष्य के उद्भव मे सहायक होते थे। आत्माओं के इस महान् निर्माता ने अपनी अग्निमय अँगुलियों से विवेकानन्द के समान कठोर कास्यमूर्ति और योगानन्द व ब्रह्मानन्द के सदृश सुकोमल मोम की मूर्तियो का निर्माण किया था। यह एक अद्भूत बात थी कि रामकृष्ण की इच्छा का प्रवल विरोधी भी जल्दी या देर मे, उनकी इच्छा के सम्मुख नत होने के लिए वाष्य हो जाता था, और उनके द्वारा निर्वाचित आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने लगता था। और वह पहले जिस तेजस्विता के साथ उनका विरोध करता था, अव उतनी ही तेजस्विता के साथ उनके आदेशो का पालन करता था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आत्माएँ पहले से निर्दिष्ट थी, वह उन्हे जानने, पकड़ने व सुरक्षित रखने मे पूर्णत. समर्थ थे। यह स्पष्ट है कि परमहस की वाज जैसी दिष्ट ने कभी घोखा नही खाया।

गिरीशचन्द्र घोष ने, जिसकी साक्षी में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता, इन चिह्नों को स्वय देखना स्वीकार किया है। सब प्रकार के जीवित प्राणियों के साथ इस आघ्यात्मिक सम्पर्क ने वृक्षों व जानवरों के साथ भी उनकी एकता स्थापित कर दो थी। उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि पृथ्वी पर किया गया एक पाश्चिक आघात भी उन्हें अपने हृदय पर की गई चोट के समान अनुभव होता था।

१. वह अपनी अन्त अनुभूति पर अन्वे के समान विश्वास न करते थे। वे अपने शिष्यों के शिक्षकों के पास जाकर, उनसे उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते थे, और फिर ध्यानमग्न होकर उनका अध्ययन करते थे। वह अत्यत मनोयोग के साथ उनकी श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया, निद्रा और यहाँ तक कि उनकी पाचन-शक्ति की भी परीक्षा करने थे। उनका विश्वास था कि अपने शिष्यों की आध्यात्मिक शिवत और मिवष्य समावना के निरूपण में यह वस्तुएँ पर्याप्त महत्त्व रखती हैं।

तर हो जायेंगे । मन्दिरों में भगवान् की खोज, अथवा भगवान् के निकट किसी अलोकिक चमत्कार व दिव्यशक्ति की अभिव्यक्ति के लिए निवेदन सर्वथा अनाव- श्यक है। वह प्रतिक्षण यहाँ पर, वहाँ पर, व प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। हम उसे देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि वहीं हमारा वन्यु, हमारा मित्र, हमारा शत्रु व हमारी आत्मा है। और चूंकि यह सर्वव्यापी परमात्मा रामकृष्ण की आत्मा से प्रवाहित होता था, और रामकृष्ण के प्रकाश से उसके चारो तरफ सख्यातीत मनुष्य चुपचाप विना जाने ही प्रकाशित हो जाते थे, इसलिए कारण न जान सकने पर भी वे अपने-आपको पहले की अपेक्षा व उन्नत व शक्तिशाली अनुभव करते थे।

उन्होंने अपने शिष्यों से कहा :

"अब हमे नई बुनियाद पर इमारत खडी करनी होगी। हमे एक ऐसा तीव्रतर आन्तरिक जीवन व्यतीत करना होगा कि वह एक परम सत्ता का रूप घारण कर ले। और वह परम सत्ता सत्य का अवर्णनीय प्रकाण फैला देगी। निदयाँ इसलिए उमडती और मागती हैं, क्योंकि उनका स्वामी पर्वत, शान्त और स्थिर रहता है। चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाये, हमें भी अपने अन्दर मगवान् रूपी पर्वत को खडा करना है, और जब वह खडा हो जाएगा तो उसमे से हमेशा के लिए सब मनुष्यों के लिए करुणा और प्रकाश की निदयाँ वहने लगेगी। दे।"

इसलिए वहाँ किसी नए धर्म की स्थापना व व्याख्या का कोई प्रश्न ही न था। परमानन्द ने उन्हें प्रार्थना में कहते हुए सुना था ''माँ जो धर्म में विश्वास रखते हैं, उन्हें मेरे समीप लाकर मुझे प्रसिद्ध न होने दो। मेरी वाणी द्वारा धर्म-की व्याख्या न होने दो।"

उन्होंने अपने शिष्यों को मो सब प्रकार के रामकृष्ण वाद के विरुद्ध सतर्क कर दिया था।

सवके वीच में किसी प्रकार की दीवारे न होनी चाहिए।

"एक नदी को किसी वन्थन की आवश्यकता नहीं। यदि वह अपनी गति को बाँघ में रुद्ध कर लेती हैं तो वह गतिहीन व दूषित हो जाती है।"

१ क्या तुम मगवान् को ढूंढते हो ? तो उसे मनुष्य मे ढूंढो । अन्य पदार्थों की अपेक्षा मनुष्य के अन्दर ही देवत्व का सबसे अधिक निवास है।"

<sup>—(</sup>श्रीरामकृष्ण वचनामृत)

२. धनगोपाल मुखोपाच्याय रचित पूर्वोल्लिखित ग्रन्य ।

वरन् अपने व अन्य मनुष्यो के द्वारों को सर्वथा उन्मुक्त कर देना होगा, ताकि सर्वविजयी एकता उत्पन्न हो सके। उनके चुने हुए शिष्यों का यही मुख्य कर्त्तव्य था—अपने समवेत प्रयत्न द्वारा उन्हें ''उस परम सत्ता का पुनः निर्माण करना था, जो कि मविष्य में आनेवाले नर-नारियों का चिरकाल तक पोषण करेगी।''

उन्हें एक सक्रिय भूमिका अदा करनी थी, जिसके लिए महान् गुणो और मन तथा आत्मा की विराट् सिहण्णुता की आवश्यकता थी। उसमे किसी के कृपण होने से काम न चल सकता था, अपितु पूर्ण रूप से अपने-आपको उत्सर्ग करने की जरूरत थी।

अतएव मगवान् के साथ योग-साधन के लिए मनुष्य मात्र का आह्वान कर ने पर भी रामकृष्ण शिष्य-निर्वाचन मे अत्यन्त कठोर थे। कारण, शिष्य ही वह पय है, जिनके ऊपर पदक्षेप करते हुए मनुष्य-समाज आगे वढता है। वे कहते थे कि अपने शिष्यों का वे स्वय चुनाव नहीं करते। 'माँ' ही उनका चुनाव करती है। परन्तु हम अपने अन्तस्तल में जिस सत्ता को घारण किए हुए हैं, वह क्या माँ से पृथक् है ? असंख्य मनुष्यों की मीड में रहते हुए भी, रामकृष्ण की तरह जिन मनुष्यों ने अपने जीवन में तीन्न एकान्त व्यान साधना को असुण्ण बनाए रखने की असाधारण शक्ति प्राप्त की है, उनके लिए यह सत्ता एक ज्ञानेन्द्रिय की तरह कार्य करती है, जो कि अन्तर्वर्ती मनुष्य को निश्चित रूप से खोज लाती है। अत्यन्त अलक्षित स्पर्श द्वारा ही वे मनुष्य की गहराई, सामर्थ्य, दुर्वलताएँ, गुण और दोष, यहाँ तक कि उन वस्तुओं को भी, जो कि जिस व्यक्ति का निरीक्षण

१ ''मैंने उन्हें नहीं चुना। जगन्माता ही उन्हें मेरे पास लाई है। उसने मेरे कपर उनकी परीक्षा का कार्य सींपा है। रात्रि में जब में व्यान करता हूँ, तब परदा गिर जाता है और उन्हें मेरे सामने उन्मुक्त कर देता है। तब किसी मनुष्य व स्त्री के अहम को, मानो शीशे की सहायता से अच्छी तरह देखा जा सकता है। मैं दीक्षा देने में पूर्व अपने शिष्यों के चरित्र के बारे में अपना पूर्ण सन्तोष कर लेता हूँ।''

सासारिक विषयो द्वारा आकृष्ट इन्द्रियो के वशीभूत इस ससार मे, कौन अन्तदृ प्टियुक्त मनुष्य विचार की इस पद्धित तथा मुद्रित पलको के नीचे आत्मा के एकान्त केन्द्र मे अवस्थित इस अन्तर्वर्ती नेत्र के प्रयोग से अनिमन्न हो सकता है ? केवल दृष्टि की तीवता व अभिन्यक्ति के रूप मे ही अन्तर है।

# ९ प्रमु ऋौर उसकी सन्तान

रामकृष्ण के चारो तरफ जो महान् आत्माएँ एकत्रित हुई थी, उन्हें दो श्रेणियों में विमक्त किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी 'तृतीय स्तर' के पाय उन नर-नारियों की है, जो कि ससार में रहते हुए मगवान् की सेवा करते रहे, और दूसरी श्रेणों में वे चुने हुए शिष्य है, जिन्होंने उनकी वाणी का प्रचार किया।

पहले हम प्रथम श्रेणी से सम्बन्ध में ही आलोचना करें। कारण, जो विशाल उदार मनोभाव रामकृष्ण को स्पन्दित कर रहा था, और उनका धर्म, मनुष्य-समाज के प्रति अपने व दूसरों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में कितना सचेतन था, वह इस श्रेणी से सम्बन्धित (तृतीय स्तर) शिष्यों व श्रोताओं के उदाहरण से ही आसानी से समझा जा सकता है।

वे सद्भाव सम्पन्न व्यक्तियों को कभी भी सर्वस्व त्यागकर अपना अनुकरण करने के लिए प्रेरित न करते थे। इसके विपरीत जो व्यक्ति विवाहित होंते या माता-पिता आदि के दायित्वपूर्ण सासारिक वन्धनों में बँघे हुए थे, वे उन्हें ''मोक्ष के लिए सर्वस्व त्याग करो'' यह कहने से हमेशा विरत रहते थे।

वह अपने शिष्यों को कहा करते थे, "वत्स ! तुम अपने को धर्मात्मा वनाना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कभी किसी के न्यायसगत अधिकारों का बलिदान मत करों।" बहुत बार वैयक्तिक मोक्ष केवल स्थार्थपरता होती है, और इसलिए उसका परिणाम बात्मा की हीनतर मृत्यु होता है।

" परमात्मा के प्रति हम ऋणी है। माता-पिता के प्रति हम ऋणी हैं। अपनी पत्नी के प्रति हम ऋणी हैं। " जब तक कम-से-कम माता-पिता का ऋण अदा नहीं किया जाता, तब तक कोई भी कार्य सतोषजनक रूप

तृतीय स्तर: असिसी के सेण्ट फासिस ने अर्धिशिक्षित व अर्धधर्मप्राणित मनुष्यों के स्तर को, जिससे ससार मे रहने वाले धार्मिक वृत्ति के पुरुष सम्बन्व रख सकते थे (और अब मी रखते हैं) यह नाम दिया था।

से किया जाना समव नही है। ' 'हरीश ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है, और यहाँ रहता है। परन्तु यदि उसकी पत्नी के मरण-पोषण को सुव्यवस्था न होती, तो मैं उसे एक दुष्ट आदमी कहता। वहुत से व्यक्ति हमेशा शास्त्र-वाक्यों की दुहाई देते रहते हैं, परन्तु उनके कथन व कार्यों में कोई मेल नहीं होता। रामप्रसन्न कहता है, मनु ने कहा है कि साधुओं की सेवा करो। परन्तु उसकी माँ भूखी मर रही है और अपने पेट की ज्वाला को वुझाने के लिए दर-दर भीख माँगने को मजबूर है। यह देखकर मुझे गुस्सा आता है। माँ यदि पतित भी हो, तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए।... जब तक माता-पिता अभावग्रस्त व दु खी हैं, तव तक मित्त के अभ्यास से कोई लाभ नहीं ।'

"स का माई कई दिन से यहाँ आया हुआ था। उसने अपनी पत्नी व बच्चों को अपने साले के पास छोड दिया था। मैंने उसे बहुत बुरा-मला कहा ... क्या इतने बच्चों के पालन-पोपण का मार सिर पर होते हुए घर का त्याग एक जुर्म नहीं है ? क्या यह राहगीरों का काम है कि वे उनको भोजन दे व उनका पालन करे ? यह कितनी लज्जा की बात है। मैंने उसे वापस जाकर रोजगार करने की प्रेरणा की।"

"तुम्हे अपने बच्चो का पालन करना चाहिए, अपनी पत्नी के भरण-पोपण, व तुम्हारी मृत्यु के वाद जिससे उसे अभाव का सामना न करना पड़े, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो सुम हृदयहीन हो। और वह मनुष्य जिसके दिल ने दया नहीं हैं, मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं ।"

"मैं मनुष्यों को कहता हूँ कि मगवान की चिन्ता करते हुए भी उन्हें ससार में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मैं उन्हें सर्वत्यागी होने के लिए कभी उपदेश नहीं देता। (मन्द स्मित के साथ) एक दिन व्याख्यान देते हुए केशव ने कहा 'हे प्रभु। ऐसी कृपा-दृष्टि करों कि हम भक्ति-नदीं में गोते लगाते हुए, सिन्वदानन्द के महासागर को प्राप्त कर सके।" चिक के पीछे स्त्रियाँ वैठी हुई थी। मैंने उनकी तरफ सकेत करते हुए केशव को कहा ' 'यदि तुम सब एकदम गोता लगा लोगे तो उनकी क्या दशा होगी? इसलिए तुम्हें वीच-बीच में पानी में से बाहर आना जरूरी है। गोता लगाओं और फिर वाहर आ जाओं।"

१ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग, पृ० २५१।

२ श्री श्रीरामकृष्ण जीवनी, पृ० ५८७।

यह सुनकर केशव व अन्य श्रोतागण हँसने लगे। " ""

''विवाहित मनुष्य होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है, कि एक या दो सन्तान हो जाने के वाद अपनी पत्नी के साथ माई-वहिन की तरह रहो, और परमात्मा से प्रार्थना करो कि तुम्हे सयम के साथ पूर्ण आच्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की शक्ति प्राप्त हो सके रे।''

"जिस मनुष्य ने एक बार भगवान् के आनन्द का स्वाद पा लिया है, यह संसार उसके सामने निस्सन्देह नीरस वस्तु है। ससार मे धार्मिक जीवन व्यतीत करना, प्रकाश की क्षीण किरण से आलोकित मकान मे निवास करने के समान है। जो खुली हवा मे रहने के अभ्यस्त हैं, वे एक कैदलाने मे नहीं

धनी केणव की अपेक्षा गरीव किसान का पुत्र रामकृष्ण जीवन की आवश्यकताओं के वारे में अधिक जानकारी रखता था। वे जानते थे कि एक निष्कर्म मक्त के समान जीवन का सारा समय धार्मिक अनुष्ठानों में व्यतीत करने की अपेक्षा एक गरीव मजदूर का दिन के अन्त में एक वार हिर नाम का स्मरण अधिक मूल्यवान है।

'एक दिन नारद (उनकी यह कथा जितनी ज्ञानगमित है उतनी ही तिक्त है) ने सोचा कि वह सब मनुष्यों से अधिक धर्मात्मा हैं। मगवान् ने उनसे कहा कि जाकर देखों कि एक किसान तुमसे भी बढकर धर्मात्मा है। नारद देखने के लिए गये। किसान प्रातः उठने समय, और रात को सोने से पूर्व हिर का नाम लेता था, और बाकी सारे दिन वह अपने खेत में काम करता था। नारद कुछ समझ न सके। तब मगवान् ने कहा कि एक प्याले में किनारे तक तेल भर लो और उसे हथेली पर रखकर इस प्रकार सारे शहर का चक्कर लगाकर आओं कि एक बूंद भी तेल गिरने न पावे। नारद ने भगवान् के आदेश का पालन किया और जब वह विना एक बूंद भी तेल गिराए लौटकर आये, तो मगवान् ने पूछा 'तुमने कितनी दफें मेरा व्यान किया ?' नारद ने उत्तर दिया . 'हे भगवन् । में आपका ध्यान कैसे कर सकता था ?" मेरा मन प्याले पर ही केन्द्रित था।' इस प्रकार भगवान् ने नारद को समझाया कि किसान की मिक्त कितनी महान् थी, जो कि अपने कठिन कार्य के वावजूद भी उनका नाम लेना न भूलता था।'' (श्री श्रीरामकृष्ण उपदेशाविल, प्रथम भाग, एष्ठ ४१)।

१ रामकृष्ण वचनामृत, द्वितीय खड, पृ० २६६।

२. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ४०३।

रह सकते। परन्तु यदि तुम एक घर में रहते हो तो उस घर के प्रति तुम्हारे कर्त्तव्य मी हैं। उस आलोक-रिष्म का उपभोग करने के लिए गृह-कार्यों को करना सीखो। उसका एक क्षण भी मत खोओ, और उसके स्पर्ण से अपने-आपको विचत न होने दो। जब तुम कार्य में लगे हुए हो तो केवल एक हाथ काम में लगाओ, और दूसरे हाथ से मगवान के चरणों का स्पर्ण करते रहो। और जब तुम्हारा कार्य स्थिगत हो जाय तो दोनों हाथों से प्रभु के चरणों का स्पर्ण करों, और उन्हें अपने हृदय से लगा लो। रें ससार को त्याग कर तुम्हारे हाथ क्या लगेगा? पारिवारिक जीवन तुम्हारे लिए एक दुर्ग के समान है। इसके अतिरिक्त जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है—वह सर्वदा मुक्त है। वह पागल है जो यह कहता है कि 'मैं वँघा हुआ हूँ', उसका भी वही अन्त होता है। ''मन ही सव कुछ है। यदि वह स्वतन्त्र है तो तुम भी स्वतन्त्र हो। जगल में या ससार में, मैं कही भी वँवा हुआ नहीं हूँ। मैं राजाओं के राजा परमात्मा का पुत्र हूँ। कौन मुझे वाँघने का साहस कर सकता है ?

इस प्रकार वे प्रत्येक को उसकी मुक्ति का उपाय वतलाते थे, वे कहते थे कि अपनी प्रकृति के विरुद्ध न जाकर, उसे व्याहत व वाघ्य न करके, और सबसे बढ़कर जो व्यक्ति अपने मरण-पोषण के लिए तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, उनके प्रति तिलमात्र भी अविचार व उनकी उपेक्षा न करते हुए, अन्तर्वर्ती निर्झर घारा से अपनी तृष्णा को बुझाओ, और सब मनुष्यों के अन्तर्व्यापी सार्वमीम मागवत सत्ता के आनन्द का उपभोग करो । मनुष्य को उसकी न्यायसगत स्नेह-ममता से विरत करने के स्थान पर वे उस ममता को ज्ञान-प्राप्ति का साधन तथा एक सरल व पवित्र मनुष्य के लिए मगवान् की ओर ले जाने वाला सुन्दर मार्ग बतलाते थे । इसका एक सुन्दर उदाहरण देखिए:—

उनके एक णिष्य (मणिलाल मलिक) की कन्या बहुत चिन्ता व्याकुल थी। उसने रामकृष्ण से कहा कि जब वह ध्यान करने का प्रयत्न करती है, उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। रामकृष्ण ने उससे पूछा.

"ससार मे तुम्हे मवसे प्रिय क्या वस्तु है ?"

उसने उत्तर दिया कि अपने भाई का छोटा लडका उसे सबसे प्यारा है। स्नेहमय ठाकुर ने उत्तर दिया, "उसी पर अपने विचारों को केन्द्रित करो।"

१. त्रैलोक्यनाथ सान्याल के साथ मुलाकात ।

२. सन् १८८२ में केशव व उनके शिष्यों के साथ मुलाकात ।

उसने वैसा ही किया और उस छोटे वालक के द्वारा ही वालमूर्ति कृष्ण मगवान् के प्रति उसकी मक्ति उदित हो गई। भ

रामकृष्ण की कोमलता का यह सुकुमार पुष्प मुझे कितना प्यारा है ! इसमें कितना गूढ अर्थ छिपा है ? हममें से प्रत्येक का हृदय चाहे रात्रि के समान भी अन्वकारमय क्यो न हो, तथापि हृदय की प्रत्येक सच्ची हीनतम स्नेह-प्रवृत्ति के अन्दर भी एक दिव्य स्फुलिंग विद्यमान है । कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसके अन्दर यह धुद्र दीप उसका मार्ग प्रदर्शन करने के लिए मौजूद न हो । और जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत लक्ष्य व पथ का निष्कपट भाव से अनुसरण करता है, उसके निकट सभी पथ, यहाँ तक कि कुपय मी सुपथ हो जाते हैं । वाकी भग-वान का काम है । इसलिए विश्वास रखो और आगे वढो ।

एक बूढी दादी वृन्दावन में जाकर घार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहती थी। रामकृष्ण ने उससे कहा कि चूंकि वह अपनी पोती को वहुत अधिक प्यार करती है, और उसकी याद के कारण उसकी घ्यान साघना में विष्न होगा, इसलिए उसका वृन्दावन जाना वेकार है। और फिर कहने लगे—"यदि तुम अपनी पोती में श्री राधिका की भावना करके उसमें अपने स्नेह को ढाल दो तो वृन्दावन जाकर तुम जो पुण्य प्राप्त करना चाहती हो, वह सब तुम्हें यही मिल जायगा। तुम अपनी आदत के अनुसार उसका लाडचाव करो, मन भर कर उसे खिलाओ-पिलाओ, परन्तु यह सब कार्य करते हुए हमेशा अपने मन मे यह विचार करों कि तुम वृन्दावन की देवी के चरणों में ही अपनी यह पूजा चढा रही हो।" (श्री श्रीरामकृष्ण उपदेशा-विल, प्रथम भाग, पृ० ७०)।

इस प्रकार अपने प्रियजनो को प्यार करते हुए शान्त व निर्दोष जीवन व्यतीत करो । अर्थात् उनके मघुर आवरण के वीच से भगवान् के दर्शन करो, और उसका धन्यवाद करो ।

र चाहे जिस पथ का भी अनुसरण करो, मुख्य वस्तु सत्य के लिए तुम्हारी जिल्कट अभिलापा है। मगवान् तुम्हारे मन के गुप्त रहस्यों को जानते हैं, और जब तक तुम्हारा मन शुद्ध व सच्चा है, तव तक यदि तुम गलत मार्ग का भी आश्रय लेते हो तो वह एक अत्यन्त गीण वस्तु है। वह स्वय तुम्हें सत्य मार्ग की तरफ ले जाएँगे। यह सर्वविदित है कि कोई भी मार्ग पूर्ण नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसकी घडी ठीक समय दे रही है,

१ यहाँ उसी प्रकार की एक और दन्तकथा है :--

रामकृष्ण के मातृ -चक्षु किस गहराई व स्नेह के साथ अन्दर प्रविष्ट होकर अपनी सर्वथा पथभ्रष्ट सन्तान के अन्दर की बात को भी जान लेते थे, और उसका पथप्रदर्शन करते थे, यह नाट्यकार गिरीशचन्द्र के साथ उनके सम्बन्ध के बारे मे प्रचलित असिसी के फासिस के पौराणिक कथा के समान कहानी से स्पष्ट हो जाता है।

यह विख्यात अभिनेता व नाटककार एक उच्छृद्धल, व्यभिचारी व कट्टर ईश्वरिवरोधी व्यक्ति था। यद्यपि वह कभी-कभी अपनी प्रतिमा के वल से बीच-वीच मे कोई-कोई सुन्दर धार्मिक नाटक भी लिख देता था। परन्तु वह उन नाटको को एक खेल के समान समझता था। उसे कभी यह बात न सूझी, कि वह भगवान् के हाथ का एक खिलोना मात्र है। परन्तु रामकृष्ण ने पहली नजर मे ही यह जान लिया।

लोगों को परमहस के बारे में बाते करते हुए सुनकर गिरोश के मन में मी उन्हें देखने के लिए उत्सुकता पैदा हुई, परन्तु यह उत्सुकता सर्कस में किसी विचित्र वस्तु को देखने की अमिलाषा से बढ़कर न थी। प्रथम साक्षात्कार के समय गिरीश ने मिदरा पी हुई थी, और उसने उसी दशा में रामकृष्ण का अपमान किया। रामकृष्ण ने शान्त परिहास के साथ कहा.

''कम से कम तुम्हे परमात्मा के नाम पर ही मदपान करना चाहिए। सभ-वतः वे भी मदिरापान करते है।''

नशे मे धुत्त गिरीशचन्द्र खुले हुए मुँह से आश्चर्यपूर्वक देखता हुआ, बोला ----

''आप यह जानते हैं ?''

यदि वह मदिरापान न करते होते तो यह अस्त-व्यस्त ससार किस प्रकार वनाने ?'' गिरीश यह सुनकर अवोघ की तरह चुप रह गया। और उसके चले जाने पर रामकृष्ण अपने शिष्यों से कहने लगे.

परन्तु वास्तव में कोई भी ठीक समय नहीं वताती। तथापि इससे मनुष्यों के कार्य में कोई वाघा नहीं पहुँचती। "(श्री श्रीरामकृष्ण जीवनी, पृष्ठ ६४७)।

१. मातृ मागवत मौ।

उनमे से कुछ का वैंगला से अंगरेजी मे भी अनुवाद हो चुका है। वह वगाल के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों मे से अन्यतम समझा जाता है।

''यह आदमी परमात्मा का वडा मक्त है।'' ै

गिरीश के निमत्रण पर वे कलकत्ता में थिएटर में उसका अमिनय देखने कें लिए गये। रे गिरीश अभिमानी व्यक्ति था, और आशा करता था कि वे उरुकी प्रशसा करे। परन्तु रामकृष्ण ने उससे कहा:

"वत्स । तुम्हे आत्मविकृत का रोग है।"

गिरीश यह सुनकर क्रुद्ध हो उठा और उनका अपमान करने लगा। रामकृष्ण उसे आणीर्वाद देते हुए चले गये। अगले दिन गिरीश उनके पास आया,
क्षमा-याचना करने लगा और उनका शिष्य हो गया। परन्तु वह मदपान की
आदत न छोड सका। रामकृष्ण ने भी कभी उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा,
परन्तु वाद में गिरीश ने स्वय ही उस आदत को एकदम छोड दिया। कारण,
रामकृष्ण ने उसे इस वात का सुअवसर देकर कि वह सर्वथा स्वतन्त्र है, उसकी
मानसिक इच्छा-शक्ति को दृढ वना दिया।

परन्तु इतना ही पर्याप्त न था। रामकृष्ण ने उससे कहा कि दुष्कृत्यों से वचना सर्वया एक निषेघात्मक गुण है, उसे परमात्मा के निकट जाना चाहिए। गिरीश को यह असमन प्रतीत होता था, कारण उसने कभी आत्म-सयम व अनुशासन का अभ्यास न किया था। वह निराश होकर कहने लगा कि ध्यान व प्रार्थना की अपेक्षा वह आत्महत्या को अधिक पसन्द करेगा।

रामकृष्ण ने उत्तर दिया, "मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं चाहता। केवल एक प्रार्थना मोजन से पहले, और एक सोने से पहले कर लिया करों। क्या तुम यह नहीं कर सकते ?"

"नही । मुझे नियम-बन्धन से घृणा है। मैं घ्यान व उपासना नहीं कर सकता। मैं तो एक क्षण भर के लिए ईश्वर का विचार तक भी नहीं कर सकता।"

रामकृष्ण ने उत्तर दिया, ''अच्छा । यदि तुम्हारी भगवान् को देखने की सचमुच इच्छा है, परन्तु साथ ही उनकी तरफ एक कदम भी तुम आगे नहीं

१ मक्त शब्द का प्रयोग यहाँ पर, और इस पुस्तक मे अन्य स्थलो पर मी, 'ईश्वर के प्रति अनुरक्त' अर्थात् जिसने अपने-आपको पूर्णरूप से ईश्वरार्पण कर दिया है, इस अर्थ मे किया गया है।

सन् १८८४ के अन्त मे । चैतन्य लीला नाटक के प्रथम कुछ अभिनयों मे से एक मे रामकृष्ण उपस्थित थे ।

वढाना चाहते, तो क्या तुम मुझे अपना प्रतिनिधि वनाओं ?-मैं तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करूँगा, तुम अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना । परन्तु ध्यान रखो कि तुम्हे यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि आज से तुम केवल भगवान् की करुणा पर ही निर्भर करोगे।"

गिरीश ने परिणाम पर पूर्णतया विचार किए विना ही अपनी स्वीकृति दे दो । इससे उसका जीवन अपनी इच्छा के वशीभूत न रहकर, वायु मे उड़ने वाले एक पत्ते के समान, अथवा उस विल्लो के वच्चे के सहश, जिसकी माता उसे अपनी इच्छानुसार एक राजा की शय्या या कूड़े के ढेर पर जहाँ चाहे ले जाती है, उसकी आन्तरिक शक्तियो के अधीन हो गया। उसे विना किसी प्रतिवाद के उसे स्वीकार करना पड़ा, परन्तु यह आसान न था।

गिरीश ने निष्ठापूर्वक सघर्ष किया, परन्तु अन्त मे वह यह कहने के लिए विवश हो गया: "हाँ, मैं यही करूँगा।"

रामकृष्ण ने कठोर स्वर मे कहा, "क्या कहते हो ? अव करने या न करने की अपनी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। याद रखों। में तुम्हारा प्रतिनिधि हूँ। तुम्हारी चेष्टाएँ तुम्हारे अन्तर्वर्ती प्रभु की इच्छा के अवीन हैं। मैं तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करता हूँ, परन्तु जब तक तुम अपनी इच्छा का त्याग न करोगे, उनसे कोई लाम न होगा।"

गिरीश ने हार मान ली, और इस सयम का यह फल हुआ कि कुछ समय वाद उसने अशरीरी आत्मा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, परमात्मा ने उस पर विजय प्राप्त कर ली।

परन्तु उसने नाटककार व अभिनेता का अपना पेशा नहीं छोडा, रामकृष्ण को यह वाछित भी न था। इसके स्थान पर उसने इस पेशे को पवित्र वना विया। वङ्गाली रङ्गमञ्ज पर उसने ही सबसे पहले महिलाओं का प्रवेश कराया, और इस प्रकार अनेक अभागी कन्याओं की रक्षा की व उनका उद्धार किया। वाद मे रामकृष्ण आश्रम मे भी उसने छियों को दीक्षा दिलाई। वह अपने गुरु का अन्यतम श्रेष्ठ धर्मप्राण शिष्य वन गया। रामकृष्ण के श्रेष्ठतम ससारी शिष्यों में से वह एक था। गिरीशचन्द्र मे जवान की स्वच्छन्ता व तिक्त व्यगोक्ति के होने हुए भी, रामकृष्ण की मृत्यु के वाद आश्रमवासी शिष्य उसका आदर व सम्मान करते थे।

१ "विल्ली की तरह" (मार्जारी) : मिक्तशास्त्र की यह एक प्राचीन प्रचलित उपमा है। विल्ली अपने वच्चो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर

मरते समय उसने कहा था:

"प्रकृति का अज्ञान एक भयङ्कर बावरण है। हे रामकृष्ण । मेरे नेत्रों के आगे से इसे दूर कर दो १।"

रामकृष्ण के अन्दर धर्मानुभूति को एक छठी इन्द्रिय थी, और अन्य सव मनुष्यों की अपेक्षा उनमें वह अत्यिधिक विकसित व समृद्ध अवस्था में थीं। उसके द्वारा रामकृष्ण राह चलते मनुष्यों में से उन व्यक्तियों को, जिनमें भगवान् सुपुप्त अवस्था में रहते थे तथा जो भगवान् के बीज बोने के लिए पूर्विर्निद्द होते थे, ढूंढ निकालते थे। उनकी एक दृष्टि व एक सकेत ही उसे जगाने के लिए पर्याप्त होता था। उनके प्रायः सभी शिष्यों ने प्रथम साक्षात्कार में ही इच्छा या अनिच्छापूर्वक अपनी अन्तर्वर्ती सत्ता के स्पन्दनों को उनके अधीन कर दिया था। वह खूब अच्छी तरह उनकी सूक्ष्म परीक्षा करते थे। अन्य व्यक्तियों को केवल अपमी मुक्ति का ही सन्धान करना है, परन्तु सच्चे शिष्यों के नेता बनकर अन्य आत्माओं का दायित्व अपने ऊपर लेना है। इसलिए, जैसा में पहले भी कह चुका हूँ, जब उन्हें भर्ती किया जाता था तब उनके शरीर व नैतिक आचरण की परीक्षा ली जाती थी, और प्रविष्ट हो जाने के बाद उन्हें पिता की देख-रेख में हमेशा सतर्क सयम में से गुजरना पडता था।

वे 'अल्पवयस्क', कमी-कभी अत्यन्त अल्पवयस्क, किशोर एव अविवाहित, ''वासना और ऐश्वर्य के जाल से अनावद्ध, वन्वनमुक्त . ..'' शिष्यो को ही

उनकी रक्षा करती है परन्तु वच्चो को उसका कुछ वोघ नही होता। दिक्षण मारत मे कई वार्मिक सम्प्रदाय मोक्ष के वार मे इसी प्रकार कल्पना करते हैं। उनका विचार है कि यह सर्वया मगवान् की इच्छा पर निर्मर है। (पाल मैसन बौर्सल कृत Sketch of the Indian History of Indian Philosophy देखिए।)

इस विवरण मे मैंने घनगोपाल मुखोपाघ्याय के वर्णन का अनुसरण किया है।

२ पूर्ण स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे वे अत्यन्त सतर्क थे। विवेकानन्द, ब्रह्मानन्द, शारदानन्द, तुरीयानन्द प्रभृति उनके श्रेष्ठ शिष्यो का शारीरिक गठन मल्लयोद्धाओं के सहश था, उनका कद लम्बा, छाती चौडी व शरीर मे अद्भुत वल था। मैं फिर दोहराता हूँ कि किसी शिष्य को गभीर यौगिक साधना के अम्यास की अनुमित देने से पूर्व वे उसकी जिह्वा, छाती, व अन्य इन्द्रियों की कार्यक्षमता की पूरी-पूरी जाँच करते थे।

अधिक पसन्द करते थे। ब्रह्मानन्द के समान किसी शिष्य के विवाहित होने पर वे उसकी पत्नी की मी परीक्षा करते थे और यह सतोष करते थे कि उसकी पत्नी अपने पित के आदर्श में वाधक न होकर उसकी सहायक होगी। इस अशि-क्षित व्यक्ति के शिष्य प्रायः सव सुशिक्षित व्यक्ति थे, और वे सस्कृत के साथ-साथ कम-से-कम एक विदेशी भाषा भी जानते थे। परन्तु यह कोई आवश्यक नियम न था, लाद्ग का उदाहरण इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि यह कहा जा सकता है कि वह उक्त नियम का एक अपवादस्वरूप है। एक गरीव, अशि-क्षित, बगाल में प्रवास करने वाला बिहारी भृत्य लाद्ग, रामकृष्ण के एक दृष्टि-पात से ही शाश्वत जीवन के सम्बन्ध से जागृत हो उठा। कारण, उसके अन्दर भी अज्ञात रूप में रामकृष्ण के समान हृदय की प्रचण्ड शक्ति विद्यमान थी।

स्वामी तुरीयानन्द ने कहा था, "हममे से अनेको को भगवान् तक पहुँचने के लिए पहले ज्ञान के गँदले नालो को पार करना पडा है, परन्तु लाहू हनुमान के समान उनके ऊपर से कूद गया है।"

रामकृष्ण अपने शिष्यों को क्या शिक्षा देते थे ? विवेकानन्द ने उनके शिक्षा देने के तरीकों की मौलिकता पर, विशेषता उस समय के भारत में, विशेष वल दिया है। उसके वाद उनके कुछ शिक्षा सम्वन्धी सिद्धान्तों को योरोप के नये शिक्षाशास्त्रियों ने भी ग्रहण व नियमबद्ध किया है। उस समय तक भारतवर्ष में गुरु का शब्द ही कानून था। एक गुरु का उसके शिष्य माता-पिता से भी बढकर आदर करते थे। परन्तु रामकृष्ण ऐसा कुछ न चाहते थे। वह अपने-आपको अपने शिष्यों के समान समझते थे। वे उनके साथी, उनके माई थे। वे धनिष्ठ मित्र के समान उनसे बाते करते थे, और किसी प्रकार के बडप्पन का माव प्रदर्शित न करते थे। जो सलाह वे उन्हें देते थे, वह उनकी अपनी न होती थी। यह उनके मुख द्वारा माँ के निकट से आती थी। "मेरा इससे क्या सम्बन्ध है ?" इसके अलावा, शब्द तो केवल सहायक मात्र हैं, वे शिक्षा नहीं-हैं। सच्ची शिक्षा किसी सिद्धान्त का प्रचार करने में नहीं हैं , अपितु देने में हैं। परन्तु क्या

१ तुरीयानन्द की आयु चौदह वर्ष थी, सुवोधानन्द सत्रह वर्ष के थे।

१ मतवाद व सिद्धान्तो को लेकर मगजपच्ची मत करो । प्रत्येक मनुष्य के अन्दर सत्ता की सारवस्तु ही ग्रहण करने योग्य है, और उसी का नाम आच्यात्मिकता है । उसे ही तुम्हे ग्रहण करना चाहिए ।

विवेकानन्द के अनुसार रामकृष्ण की शिक्षा का मूल सिद्धान्त था,

वस्तु देनी होती है ? क्या एक मनुष्य की आत्मा ? नहीं, केवल मनुष्य की आत्मा नहीं, विल्क उससे भी कोई अधिक वस्तु—एक परम आत्मा। अथवा हम इसे आघ्यात्मिक नाम से पुकारी जाने वाली आन्तरिक समृद्धि की अवस्था भी कह सकते हैं। और इसे इस प्रकार देना होता है, ''जैसे एक पुष्प को दिया जाता है'', अर्थात् जिस प्रकार एक निपुण माली किलयों को विकसित करने के लिए उचित धूप व छाया की व्यवस्था करता है, ताकि वे खिल सके और चारो तरफ अपनी सुगन्व फैला सके। इसी प्रकार आत्मारूपी किलयों के विकास के लिए सावन जुटाना पडता है। इतना ही पर्याप्त है। वाकी सब उनके अन्दर से आप ही आ जाता है। ''जब कमल खिलता है तब मबुमिक्खर्यां आकर स्वय मधु सचय करने लगती है। चित्र के कमल को स्वामाविक रूप से विकसित होने दो।''

इससे यह स्पष्टतया समझा जा सकता है, कि रामकृष्ण इस वात का सदा घ्यान रखते थे कि वे सूर्य व इन मानवीय पौधों के वीच में अपने-आप को लाकर उनके स्वामाविक विकास के पथ में कहीं वाघक न वन जाये। अन्य मनुष्यों के व्यक्तित्व के प्रति उनका स्तेह व आदर इतना अधिक था कि उन्हें स्तेह करने के कारण कहीं वाद में वे उसके वशवर्ती न हो जायें। वे नहीं चाहते थे कि उनके भिष्यों की उनके प्रति स्तेह-ममता उनके वन्धन का कारण वन जाय।

"मधुमिक्षकाओं को अपने हृदय का मधुपान करने दो। परन्तु इस बात का घ्यान रखों कि तुम्हारे हृदय का सौन्दर्य उनमें से किसी को अपना गुलाम न बना ले।"

अपने विचारों को शिष्यों के ऊपर लादने का तो कोई प्रश्न ही नही था। उनका कोई स्थिर मतवाद ही न था। मैं पहले भी उनके शब्द उद्धृत कर चुका हूँ:—

"मां । मरी वाणी द्वारा मत-मतान्तर का प्रचार न करो।" अरे धार्मिक अनुष्ठान और मी कम ।

धार्मिक अनुष्ठानो से भगवान् को वश मे नहीं किया जा सकता।" केवल सत्य और प्रेम से ही किया जा सकता है।

अध्यात्मशास्त्र व र्डण्वरवाद पर निरर्थक विवादों के लिए वहाँ कोई स्थान न था।

<sup>&#</sup>x27;'पहले चरित्र का निर्माण करो, आध्यात्मिकता को अर्जन करो, बाद मे फल अपने आप ही मिल जायेगा ।'' ('My Master' ग्रन्थ देखिए।)

"मैं तर्क को पसन्द नहीं करता । परमात्मा तर्क की शक्ति से परे हैं । जो कुछ भी विद्यमान है, भें उस सबसे ईश्वर को देखता हूँ । तब तर्क से क्या लाभ है ?...लोग बगीचे में जाते हैं, मीठे आम के फल खाते है, और फिर बाहर चले आते हैं । वहाँ जाकर कोई आम के पेड के पत्तों को नहीं गिनता । तो पुनर्जन्म व मूर्तिपूजा पर व्यर्थ विवादों में क्यों समय नष्ट करते हो १ ?"

तव आवश्यक वस्तु क्या है <sup>२</sup> व्यक्तिगत अनुभव । पहले परीक्षा करो, तव भगवान् मे विश्वास करो । धार्मिक अनुभूति के बाद विश्वास होना चाहिये, पहले नही । यदि वह पहले आता है, तो वह असगत है ।

तथापि मगवान् सब वस्तुओं में व्याप्त है, वहीं सब वस्तु है, और इसलिए जो कोई नेत्र खोलकर अपने चारों और देखता है, उसे अवश्य उसके दर्शन होते हैं, इस विश्वास की रामकृष्ण ने स्वय पहले ही कल्पना कर ली थी। उनके लिए 'परमात्मा के साथ मिलन' एक ऐसी गम्मीर व अविच्छिन्न वास्तविकता थीं कि उन्हें उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही न प्रतीत होती थीं, और इसे अन्यों के ऊपर लादने की वह कभी कल्पना भीं न करते थे। उनका यह दृढ विश्वास था कि प्रत्येक स्वस्थ-मन व निष्कपट जिज्ञासु अपने-आप ही, और केवल अपने

१ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत' ग्रन्थ मे अनेक स्थलो पर।

२ इस प्रकार के ऐन्द्रजालिक दृष्टिभ्रम की तीव्रता तक पहुँच गया था। क्या तुम जानते हो, मैं क्या देखता हूँ ? मैं प्रत्येक वस्तु मे उसे (मगवान् को) देखता हूँ। मनुष्य व अन्य प्राणी मुझे रक्तमास की पोशाक घारण किए हुए छोटी-छोटी मूर्तियों के समान प्रतीत होते हैं। और उनके अन्तः अवस्थित भगवान् हो मस्तिष्क, पैर व हाथों को गित देता है। एक वार मैंने मावा-विष्ट अवस्था में देखा था।—केवल एक ही वस्तु ने विश्व के नाना पदार्थों व जीवित प्राणियों का रूप घारण कर लिया है।.....एक मोम का घर, मोम का वगीचा, मोम के मनुष्य, मोम की गाय, सब वस्तुएँ मोम की ही वनी हैं—मोम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।... (श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत प्रथम खण्ड, पृ० ४३७।)

<sup>&</sup>quot;एक दिन मुझे यह दर्शन हुआ कि प्रत्येक वस्तु विशुद्ध आत्मा है। मन्दिर मे रखे पात्र, वेदी, मनुष्य, जानवर—समी विशुद्ध आत्मा हैं। और एक पागल के समान मैं प्रत्येक वस्तु पर पुष्प वृष्टि करने लगा। जो वस्तु भी मुझे दिखाई देती थी, उसी की पूजा करने लगा।..."

हो द्वारा इस अनुभूति को प्राप्त कर लेगा। उनका कार्य केवल अपने शिष्यों को स्वस्थ-मन व निष्कपट बनाना था।

परन्तु इस प्रकार भगवान् से सर्वात्मना ओत-प्रोत व्यक्ति के नैतिक प्रभाव की थाह कौन ले सकता है ? यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार शरद ऋतु के मधु में खजूर की गन्त्र मिली रहती है, उसी प्रकार उनकी प्रधान्त व मुस्थिर दिव्य दृष्टि उनके मास में मिश्रित थी, और उनके वह क्षुधार्त युवक शिष्य, जो कि उनकी प्रत्येक अगमगी व गतिविधि को आग्रहपूर्वक पान करते थे, उनकी रसनाओ पर वह मधु चूता रहता था। परन्तु उन्हें स्वय इस बात का कोई मान न था। उन की यही धारणा थी कि उन्होंने उन्हें स्वतन्त्र छोड रखा है। उनका विश्वास था कि जिस प्रकार चमेली का पुष्प वायु के द्वारा अपनी गन्ध चारो तरफ फैला देता है, उसी प्रकार उनके द्वारा भगवान् अपनी सुवास चारो ओर फैला रहे हैं। चमेली के पुष्प को तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कोई प्रयत्न नही करना पडता। तुम्हें केवल यही करना होता है कि उसकी ताजी मुगन्ध को सूंघो।

इस प्रकार रामकृष्ण की शिक्षा का यह महत्त्वपूर्ण अश था। मनुष्य को अपने देह, इन्द्रियो व आत्मा को, निष्कपट, पवित्र, निष्कलक, अक्षुण्ण व सृष्टि के आदिमतम व्यक्ति आदम की तरह तरुण रखना चाहिये।

और इसकी सफलता के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना आवश्यक है।

यह नियम, जिसे हमारे पाश्चात्य गिर्जा-विरोधी, सरल अज्ञता के साथ, रोम के चर्च का ही एकाधिकार बताते है, और जिसके विरुद्ध वे अपने पुराने व कुण्ठित वाणों का प्रहार करने से कभी विरत नहीं होते, उतना ही प्राचीन है जितना कि यह विश्व—(यद्यपि सारा ससार यदि कठोरतापूर्वक इसका पालन करता, तो इसका अस्तित्व अधिक दिन तक न रह सकता)। समस्त श्रेष्ठ योगियो, अधिकाश उच्चकोटि के आदर्शवादियो, एव आध्यात्मिक शक्ति के उत्कृष्ट स्रण्टाओं ने स्वय स्पष्ट रूप से इस तथ्य का अनुमृव किया है कि यौन शक्ति के क्षाय के निरोधस्वरूप एकाग्र व नियत्रित मन तथा सचित सूजन-शक्ति की कितनी मयानक तांकत पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि वीथोवन, बालजक और पलाबर्ट सहश धर्म के सम्बन्ध में सर्वथा स्वतत्र विचार रखनेवाले व इन्द्रियवादी व्यक्तियों ने भी इसका अनुमव किया है।

वीयोवन ने एक दफे काम-वासना की प्रताडना का प्रतिरोध करते हुए कहा था, ''उच्वतर उद्देश्य के लिए मुझे इसकी रक्षा करने दो।'' (परमात्मा व सृजनात्मक कला के लिए)। मगवत्-प्रेमी व्यक्ति और भी दढतर कारण से अपने

अन्दर किसी प्रकार के कामविकार को सहन नहीं कर सकते। क्योंकि वे जानते हैं कि वासना से आवद्ध व कलुषित घर मे मगवान् आने से इनकार कर देंगे। (न केवल दैहिक यौन सयम ही पर्याप्त है, अपितु मानसिक रूप से काम-वासना का परित्याग और मी अधिक आवण्यक है। यदि मन के अन्दर प्रवल काम-वासना छिपी हुई है, तो दैहिक ब्रह्मचर्यपालन सर्वया अपर्याप्त है। कारण, यह एक प्रकार की नपूसकता है, जो कि एक और पाप है—स्वतन्त्रता नहीं।) हिन्दू सन्यासियों के लिए यह ब्रह्मचर्य का नियम अत्यन्त कठोर है। और रामकृष्ण के सहण कोमल, प्रशान्त व प्राय. नारीप्रकृति व्यक्ति से लेकर विवेकानन्द के समान अदम्य उत्साही, आवेगमय, व कठोर व्यक्ति तक, सभी श्रेणियों के आध्यात्मक प्यप्रदर्शकों ने इस सम्बन्ध में लेणमात्र भी शिथिलता प्रदर्शित नहीं की है।

"यदि मगवान् को पाना है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। जो व्यक्ति वारह वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे अतिमानव शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके अन्दर एक नव इन्द्रिय का जन्म हो जाता है, जिसे वुद्धि इन्द्रिय कहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु को जान सकता है, और सब वस्तुओं का स्मरण रख सकता है। कामिनी-काञ्जन का परित्याग परम आवश्यक है।"

दारिद्रघ, पिवत्रता, सेण्ट फ़ान्सिस-प्रवर्तित रहस्यवादी विवाह, गिर्जा और अन्य शास्त्रों के नाना विद्यान, यह सब गौण वस्तुएँ है। कारण, पूर्व और पिष्चम की समस्त समभावापन्न आत्माएँ एक से ही सिद्धान्तों व परिणामों पर पहुँची हैं। साधारणतया इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने-आपको आन्तरिक जीवन के प्रति समर्पण करता है (उसे ईसा, शिव या कृष्ण आदि, किसी नाम से भी क्यों न कहे, या वह कोई कला व दार्शनिक शुद्ध विचार ही क्यों न हो) "तो उसका अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार आवश्यक है।" व

किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। जो मनुष्य (उनकी ही संख्या अधिक है) ससार मे रहते हैं, और वहीं पर रहकर कार्य करते हैं, उनका भी अपने कार्य के लक्ष्य तथा उसका पोपण करनेवाली वौद्धिक भावनाओं पर वैसा ही पूर्ण आविपत्य आवश्यक है। उन्हें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस कार्य के प्रति वे

१. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम व द्वितीय माग देखिए, पृ० सख्या क्रमणः २५२ व २२३। रामकृष्ण ने इस प्रश्न पर मिथ्या सकोच को त्यागकर सरल माव से आलोचना की है।

२. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, अघ्याय २, पृ० २२३।

अनुरक्त हैं, वह चाहे कितना ही महान् व पवित्र क्यो न हो, वे उसके गुलाम न हो जायें। १

तुम काम से भाग नहीं सकते, क्यों कि प्रकृति तुम्हें काम करने के लिए बाब्य करती है। और जब कार्य करना ही है, तो उसको उचित रूप में ही क्यों न किया जाय। यदि अनासक्त भाव में कार्य किया जाता है तो वह मगवान् तक पहुँचा देता है और लक्ष्य प्राप्ति का साधन वन जाता है—और वह लक्ष्य मगवान् ही है।

"अनासक्ति का अर्थ" अच्छे व वुरे अविवेक, उत्साहहीनता, अथवा सत्कर्म के प्रति प्रीति का अमाव नहीं है, अपितु केवल नि.स्वार्थपरता है।

"अनासक्त भाव से कार्य करने का अर्थ इस लोक व परलोक मे किसी पुरस्कार की आणा व दण्ड की आणका को त्यागकर कार्य करना है।... " किन्तु रामकृष्ण के अन्दर मानविकता इतनी प्रवल थी कि वे अच्छी तरह जानते थे कि दुर्वल मनुष्य के लिए इस आदर्श तक पहुँचना अत्यन्त दुर्लभ है।

"अनासक्त होकर कार्य करना, विशेषतः आजकल के युग मे अत्यन्त कठिन है, और केवल कुछ चुने हुए व्यक्ति ही उस आदर्श तक पहुँच सकते हैं। . ."

परन्तु इस अनासिक्त की अवस्था को प्राप्त करने की अभिलापा करना सबके लिए एक सामान्य कर्त्तव्य है, और उत्साहपूर्ण प्रार्थना और सच्ची दानशीलता उसके सहायक हैं।

परन्तु ठहरिए। दानशीलता एक द्वचर्यक शब्द है। दानशीलता व मानविकता (मानविष्रेम) प्राय. पर्यायवाची शब्द के रूप मे प्रयुक्त किए जाते हैं। परन्तु राम-कृष्ण के मन मे मानविकता के प्रति एक ऐसा अद्भुत अविश्वास मरा हुआ था, जो डिकैन्स व मीरावू सदश पाश्चात्य व्यङ्गलेखको को भी मात करता था। और

१ सशयवादी अठारहवी शताब्दी मे भी पिष्चम के कुछ श्रेष्ठतम कलाकारो व अभिमानी ईसाई पिछतो मे अपनी कृतियों के प्रति यह अनासिक्त की भावना देखी जाती है । हैण्डल और ग्लक सदृश अभिमानी एव हैस और मोजार्त के समान अनुभूतिशील सदृदयता-सम्पन्न व्यक्तियों में इस अनासिक्त की मैं प्रशसा करता हूँ । उनमे से प्रत्येक अपनी मृत्यु के बाद अपनी रचनाओं के भाग्य के प्रति उदासीन थे और उन्होंने रैसीन के समान सृजन-शक्ति के पूर्ण प्रवाह मे ही अपनी रचनाओं को नष्ट होने के लिए छोड दिया था । मैं यहाँ तक कहने का साहस करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस ऊँचाई तक पहुँचे विना महान् नही हो सकता ।

वे उपहास व विद्रूपपूर्वक कुछ मानवप्रेमियों की मक्कारों का मण्डाफोड किया करते थे, यद्यपि उनके इस कार्य से बहुत से सहृदय व्यक्तियों को आघात पहुँचने की भी आशङ्का थी। वे अपने विश्वस्त शिष्यों को दिखावटी मानवप्रेम से वचने के लिए प्रायः उपदेश किया करते थे। मनुष्य के मन की गुप्त गति-विधियों के बारे में अपनी स्वभावसिद्ध अन्तर्ह ष्टि से उन्होंने यह अच्छी तरह जान लिया था कि मानवप्रेम के सम्बन्ध में की जानेवाली घोषणाओं व कार्य-कलापों के मूल में प्राय अहङ्कार, दम्म, यशोलिप्सा, अथवा केवल एक ऐसा निर्यक आन्दोलन, जिसके पीछे वास्तविक मानवप्रेम की कोई मावना न होकर केवल जीवन की जवा देनेवाली एकरसता को विनष्ट करने की मावना होती है, के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी मिखारों की झोली में पैसा डालता है, तो वास्तव में वह अपनी दुश्चिन्ता व दु स्वप्न से बचने के लिए ऐसा करना है, उस अभागे की सहायता करने के लिए नहीं। मिलक महाशय ने जब रामकृष्ण से हास्पिटलों की प्रतिष्ठा व पीडितों की सहायतार्थ कार्यों के बारे में कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया:—

''हाँ ठीक है। परन्तु एक शर्त है कि तुम्हे दूसरो की मलाई के कार्य करते समय अनासक्त (अर्थात् सर्वथा नि स्वार्थ) रहना होगा।''

जब वे प्रसिद्ध उपान्यासकार विकमचन्द्र चैटर्जी, अथवा एक पत्र (हिन्दू पैट्रियट) के न्यवस्थापक प्रभृति सासारिक न्यक्तियों से वातचीत करते थे तो वे प्राय उत्तेजित हो उठते थे। जिन मनुष्यों के मुख सत्कार्यों—मार्ग निर्माण व अन्य जनिहतकारी कार्यों की तालिका से मरे रहों हैं, उनके इरादों, उनकी आत्मा की गम्भीरता और सबसे बढकर उनके कार्यों के सम्बन्ध मे रामकृष्ण की धारणा बहुत नीची थी। वे कहा करते थे कि एक पितत आतमा से किसी वास्तविक व स्थायी अच्छाई की आशा निरर्थक है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को अहङ्कार का त्याग करना चाहिए, और जब तक वह ऐसा नहीं करने तब नक वह ससार के लिए कोई मङ्गल कार्य नहीं कर सकते।

इस सम्बन्ध मे रामकृष्ण के विचारों को ठीक तरह समझने के लिए, मैंने रामकृष्ण के जीवित शिष्यों में सबसे अधिक प्रामाणिक स्वामी शिवानन्द और रामकृष्ण की शिक्षाओं और उनके आदर्शों के प्रचारक अशोकानन्द से अनेक प्रभन पूछे हैं, और उन्होंने बड़े यत्नपूर्वक मेरे प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। परन्तु रामकृष्ण के मिक्रय मानवप्रेम के पोपक उपयुक्त कुछ एकाकी हप्टान्तों के होते हुए भी, शब्दों के द्वारा जनहितसाधना उनकी शिक्षा में एक मुख्य स्थान रखती है, इस बात को वे प्रमाणित नहीं कर सके। यदि हम यह स्मरण नहीं रखते कि

रामकृष्ण ने स्वार्यरिहत प्रेम के बिना मानवप्रेम की तरह ही वैयक्तिक मोक्ष के अहङ्कार को भी त्याज्य वतलाया है, और उनका लक्ष्य प्रत्येक मानवहृदय में उदारता का दीपक प्रज्वलित करना है, तो उस पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार जो कि अच्छे इरादो की अपेक्षा कार्य को और वैयक्तिक मोक्ष की अपेक्षा दूसरों की मलाई को अधिक महत्त्व देता है, उनकी शिक्षा के प्रति (में सत्यनिष्ठा के साथ कहता हूँ) यह एक गभीर अभियोग होगा।

तो आत्मप्रेम व उदारता मे क्या अन्तर है ? हमारे अन्दर से विनिर्गत उस प्रेम का नाम उदारता है, जो व्यवहार में अपने व्यक्तित्व, परिवार, सम्प्र-दाय व देण तक सीमित न हो । अपने व्यक्तित्व, परिवार, सम्प्रदाय व देश के प्रति आसक्ति ही आत्मप्रेम कहलाता है । इसलिए उस उदारता की साधना व अम्यास करना चाहिए, जो मनुष्य को ऊपर उठाकर मगवान तक ले जाती है । र

रामकृष्ण की दिष्टि मे उदारता, सब मनुष्यों के अन्तर्वर्ती मगवान् के प्रेम से न्यूनतर कोई वस्तु नहीं है। कारण, भगवान् ही मनुष्य के रूप मे अवतरित होते हैं।<sup>3</sup>

मनुष्य के अन्दर निवास करने वाले मगवान् को जब तक कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता, तब तक वह मनुष्य को भी सच्चे अर्थों मे प्रेम नही कर सकता, और इसलिए उसकी सहायता भी उसके द्वारा समव नहीं । और इससे यह स्वामाविक परिणाम भी निकलता है कि जब तक कोई व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य मे भगवान् के दर्शन नहीं करता, तब तक वह वास्तव मे भगवान् को नहीं जान सकता। ४

१ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि "आत्मप्रेम" शब्द अपने प्राचीन रुढि-गत 'अपने प्रति प्रेम' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

२. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम भाग पृ० २६१।

२. "तुम मगवान् को ढूँढते हो ? ठीक है, तो मनुष्य के अन्दर उसकी खोज करो । मगवान् जिस प्रकार मनुष्य के अन्दर अपने-आपको प्रकट करते हैं, उस प्रकार अन्य किसी पदार्थ मे नहीं करते । वस्तुतः मगवान् सभी वस्तुओं मे रहते हैं, परन्तु अन्य पदार्थों मे उसकी शक्ति का प्रकाश कमोवेश विद्यमान है । मनुष्य के अन्दर प्रकट होकर मगवान् ने रक्त-मांस मे अपनी शक्ति का सबसे अधिक प्रकाश किया है ।.. मनुष्य मगवान् की सवर्तेक्टट अभिव्यक्ति है ।" (श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रयम माग, १० ३५०) ।

४ "प्रत्येक मनुष्य के अन्दर मगवान् का दर्शन ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है।" (श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय खण्ड)।

रामकृष्ण मठ के वर्तमान प्रधानाघ्यक्ष व उनके आदशों की सत्य भावना के प्रचारक स्वामी शिवानन्द ने मुझे यह पिक्तयाँ लिखी हैं, जिनका आघ्यात्मिक अर्थ पास्कल की रचनाओं का अघ्ययन करनेवाले पाठकों को परिचित प्रतीत होगा:

"ऐसा प्रतीत होता है कि आप मनुष्य के अन्तर्वर्ती मगवान् और उसकी सेवा के लिए प्रेरित करनेवाली सार्वमौम वेदना की चेतना में एक पार्थक्य की कल्पना करते हैं। परन्तु मुझे ऐसा अनुभव होता है कि यह मन की एक ही अवस्था के दो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न अवस्थाएँ नहीं है। मनुष्य के अन्तर्वर्ती मगवान् की उपलिध द्वारा हो मनुष्य की दुख-वेदना की गमीरता का सम्यक् अनुभव हो सकता है। कारण, उसके बिना मनुष्य की आध्यात्मिक दासत्व की अवस्था, और उसकी पूर्णता व दिव्य आनन्द के अभाव की अवस्था हमारी आत्मचेतना को स्थूल साक्षी के रूप में प्रभावित नहीं करती। मनुष्य के अन्दर देवत्व का निवास होते हुए भी मनुष्य की वर्तमान अज्ञता व उसके परिणामस्वरूप होने वाले कष्टो की दुःखदायक अनुभूति ही हमें मनुष्य जाति की सेवा के लिए प्रणोदित करती है। अपने व दूसरों के बीच इस दिव्य आत्मा का अनुभव किए बिना सच्ची सहानुभूति, सच्चा प्रेम, और सच्ची सेवा असमव है। इसी कारण रामकृष्ण अपने शिष्यों को आत्मोपलिब्य कराना चाहते थे, अन्यथा वे अपने-आपको कभी भी मानव-जाति की सेवा में उपयुक्त रूप से अपित नहीं कर सकते। व

परन्तु इस वीच मे जबिक मानव-समाज यंत्रणा मोग रहा है, परित्यक्त होकर, मृत्यु के मुँह मे जा रहा है, क्या उसे विना सहायता के छोड देना चाहिए?

१ ७ दिसम्बर, सन् १६२७।

र और पुनः स्वामी अशोकानन्द ने लिखा: "साधारण स्तर पर प्रेम और सहानुभूति से सेवामाव का उदय होता है। परन्तु.... जब हम वेदनापीडित मानव-समाज को मगवान् के ही विभिन्न रूपों में देखने लगते हैं, तब हम मनुष्य के अन्दर भगवान् की चेतना को ही सेवा के प्रेरक माव के रूप में देख पाते हैं, और इस प्रकार की सेवा ईश्वरोपलिब्ध का एक शक्तिशाली साधन वन जाती है।" (प्रवुद्ध मारत, फरवरी, सन् १६२८)। परन्तु यहाँ क्या मैं अपना यह विश्वास प्रकट करने का साहस कर सकता हैं कि मनुष्य में देवत्व की मावना को भूलकर, पीड़ित मनुष्यों के प्रति केवल उसी वेदना के कारण, सहानुभूति या उसकी सेवा कही अधिक सुन्दर, पवित्रतर व १५

नहीं, कदापि नहीं । इसलिए रामकृष्ण जिस कार्य को स्वय न कर पाये, और वास्तव में अपने कर्मबन्धन की सीमा व अपने जीवन की परिधि में (जो जीवन शीघ्र ही समाप्त होने वाला था), जिसे वह कभी पूर्ण न कर सकते थे, वह कार्य उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य, और अपनी वाणी के उत्तराधिकारी, विवेकानन्द के ऊपर—उस मनुष्य के ऊपर, जिसे मनुष्य-जाति के उद्धार के लिए, मनुष्य-जाति के अन्दर से ही खोजकर लाना रामकृष्ण के जीवन का एक विशेष लक्ष्य था—छोड दिया था । अपनी मौजूदगी में ही उन्होंने उसके ऊपर ससार में कार्य करने और "दु.ख व दारिद्रचपीडित मानवता के कष्टो को दूर करने का मार" सौष दिया था। भ

और विवेकानन्द ने इस कार्य मे अपनी सर्वग्राही तीव्र मावना और कर्म-णक्ति पूर्णरूप से लगा दी। उसकी प्रकृति अपने गुरु की प्रकृति से सर्वथा एक विभिन्न नमूने की प्रकृति थी, जो दीन-दु खियो की सेवा के लिए एक दिन व एक मुहूर्त की भी प्रतीक्षा न कर सकती थी। वह अपने रक्त-मास मे उसकी पीडा का अनुमव करते थे। दु.स्वप्न के समान दिन-रात वह उनको वेचैन किए रखती थी। उसके कारण वह निराश होकर क्रन्दन करने लगते थे। रामकृष्ण की आत्मा अपने अन्तिम दिनो मे जिस शान्ति के अन्दर तैरती थी वह शान्ति विवेका-नन्द के अन्दर विद्यमान न थी। रामकृष्ण की वैदेही आत्मा पाप-पुण्य से अतीत, परात्पर के द्वन्द्वातीत क्षेत्र मे विचरण करती थी।

"परमात्मा अच्छे व बुरे दोनों के प्रति समान रूप से अनासक्त है। वह प्रदीप के आलोक के समान है। तुम इसके प्रकाश में जिस प्रकार पवित्र धर्म-पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हो, उसी प्रकार जाली दस्तावेज का भी निर्माण कर सकते हो। ससार में हम जो कुछ भी पाप, अमगल व दुःख-दारिद्रय देखते हैं, वे हमारी दृष्टि में ही पाप, अमगल व दुःख हैं। परम ब्रह्म इन सबसे ऊपर व अतीत है। उसका प्रकाश अच्छे व बुरे दोनों को एक समान प्रकाशित

उच्चतर वस्तु हो है ? निरन्तर देवत्व का चिन्तन करने की अपेक्षा, उसे भूल जाना समवतः देवत्व के अधिक निकट है। कारण, ऐसा करने मे, "आसिक्त" का—जिस अर्थ मे उसका रामकृष्ण ने प्रयोग किया है, लेशमात्र मी नहीं पाया जाता।

१ सन् १८८६ की मुन्दर जीवत घटना, जो प्रत्यक्षदर्शी स्वामी शिवानन्द ने मुझे वताई थी, आगे वर्णन करूँगा।

करता है। भसार के तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। मगवान् की लीला को स्पष्ट रूप से समझने की क्षमता मनुष्य की शक्ति से बाहर है। भें देखता हूँ और अनुभव करता हूँ कि वलि-पशु, यूपकाष्ठ व जल्लाद तीनो एक ही पदार्थ से वने हैं। अह। यह कैसा अद्भुत दर्शन है।"

हाँ, यह दिव्य दर्शन समुद्र की सकरुण दिव्यच्छटा के समान है। और यह अच्छा ही है कि समस्त सृजनकारी महान् आत्माएँ समय-समय पर इसमे गोता लगाकर एक नवीन शक्ति प्राप्त करती हैं। रामकृष्ण ने भी अपने कोमल हृदय के तलदेश में समुद्र का यह शक्तिशाली गर्जन व लवणाक्त शैवाल सचित किया हुआ था, यह अच्छा ही है। परन्तु साधारण मनुष्यों के लिए यह समव नहीं है। उन्हें भय से पागल व जड हो जाने का खतरा है। उनकी दुर्वलता परमात्मा के साथ आत्मा का समन्वय घटाने मे असमर्थ है। उनका जीवन-स्फुर्लिग जिससे निर्वापित न हो जाय, इसके लिए "सच्चिदानन्द के समुद्र के ऊपर अह (ego) की जादूयिष्ट सुरिक्षत रखने की आवश्यकता है।" यद्यपि यह 'जल के ऊपर सीची गई रेखा' से अधिक और कुछ नही है, परन्तु "यदि तुम इसे हटा लेते हो तो एक निरविच्छिन महासमुद्र के अतिरिक्त और कुछ न रहेगा।"<sup>४</sup> इसलिए मँवर के विरुद्ध रक्षा के तौर पर इसे कायम रखो। परमात्मा ने अपनी सन्तानो के लडखडाते हुए कदमो को सहारा देने के लिए स्वय ही इस यष्टिका की व्यवस्था की है। वे भी भगवान के ही हैं। रामकृष्ण से जो शिष्य उत्सुकतापूर्वक पूछते थे . ''प्रभु ! आप हमें उनकी कथा कहते हैं जिन्होंने 'सोऽहम्' (मैं वह हूँ) इस ऐक्य की उपलब्धि कर ली है। 'परन्तु जिन्हें वह एकत्ववोध प्राप्त नहीं हो सकता, और जो कहते हैं 'तुम मैं नही हो, तथापि मैं तुम्हारी तलाश मे हूँ ?' उनका क्या होगा ?" इन्हें वे विश्वासीत्पादक मृदु हास्य के साथ उत्तर देते थे: ''तुम मगवान् को 'तुम' कहो या 'मैं वह हूँ' कहो, इससे कोई अन्तर नही पडता। जो मनुष्य 'तुम' के द्वारा उसकी उपलब्धि करते है, मगवान् के साथ उनका एक अत्यन्त मधुर सम्बन्ध है। यह एक पुराने विश्वस्त भृत्य के साथ स्वामी के सम्बन्ध के समान है। उनकी आयु ज्यो-ज्यो बढती जाती है, त्यो-त्यो स्वामी अपने मित्र भृत्य के ऊपर अधिकाधिक निर्भर होता जाता है।

१ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम भाग, पृ० ६१ व ५७ ।

२ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम भाग, पृ० १०१।

३ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग, पृ० ४३७।

४ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय माग।

प्रत्येक गंभीर मामले मे उसका परामर्श लेता है। और एक दिन....स्वामी उसे अपने हाथ से पकडकर ले जाता है, और अपनी गद्दी पर लाकर वैठा देता है। नौकर घवराकर पूछता है, 'मेरे मालिक यह क्या कर रहे हो ?' परन्तु स्वामी उसे अपने सिंहासन पर अपने निकट बैठाकर कहता है, 'मेरे प्यारे। तुम और मैं एक ही हैं।'

रामकृष्ण अपने प्रत्येक शिष्य के वैयक्तिक दृष्टिक्षेत्र के अनुसार अपने विचार को उसके अनुकूल बना लेते थे, और मानवीय आत्मा के भगुर सतुलन को विनष्ट करने के स्थान पर वे उस सतुलन के उपादानों को उचित परिमाण में जुटाकर उसे सावधानी से प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करते थे। विभिन्न व्यक्तियों के मानसिक गठन के अनुसार वे अपनी शैली को इतनी जल्दी परिवर्तित कर लेते थे कि अनेक बार उनके विचार परस्परविरोधी प्रतीत होने लगते थे।

उन्होंने साघुवृत्ति योगानन्द को, जिसकी अति साघुता उसे गलत मार्ग पर ले जाती थी—शक्ति सचय का उपदेश दिया—''मक्त को मूर्ख नहीं होना चाहिए।'आत्मरक्षा का उपाय न जानने के कारण उन्होंने उसकी तीव्र मर्त्सनां की। किन्तु दूसरी तरफ उन्होंने जोशीले निरजनदास को, जो कि हर समय अपने शत्रुओं व अपना अपमान करने वालो पर आक्रमण करने के लिए तत्पर रहता था, उत्तेजक परिस्थिति में भी विनयशील व सहिष्णु होने का उपदेश दिया। अवश्य ही, वे अपने ''वीरश्रेणी के'' शिष्यों की कुछ दुर्वलताओं को जिन्हें कि वे दुर्वलतर शिष्यों में वरदाश्त न कर पाते थे, किसी अश तक सहन कर लेते थे। कारण, पूर्वोक्त श्रेणी के शिष्यों में दुर्वलता हर समय नहीं रह सकती। वे प्रत्येक मनुष्य के अन्दर विद्यमान प्रतिक्रिया की शक्ति का सही-सही अन्दाजा असूक कौशल के साथ लगा लेते थे।

एक ऐसा व्यक्ति जो निरन्तर, साधारण मनुष्यो की जीवन-यात्रा को निय-त्रित करने वाले नियमो से अतीत, परब्रह्म के अविच्छित्र साम्निष्य मे रहता है, उसके प्रति यह आशका की जा सकती है कि वह दैनिक कमों के असख्य सूक्ष्म-भेदों को समझने व उनका नेतृत्व करने में असमर्थ सिद्ध हो सकता है। परन्तु रामकृष्ण के वारे से सत्य सर्वथा इसके विपरीत था। माया के वन्धनों से मुक्त हो जाने के कारण, उनके दृष्टि रोधक कुसस्कार व धार्मिक असिह्ण्णुता का आव-रण तथा मन और हृदय की सकुचितता पहले ही दूर हो चुके थे। और उनके स्वतन्त्र व उदात्त विचार के मार्ग में कोई रुकावट न रहने के कारण वे प्रत्येक

१. मुकर्जी रिचत पूर्वोक्त ग्रन्थ, पृष्ठ १६१।

वस्तु व प्रत्येक मनुष्य के बारे में सहास्य सरल वृद्धि के साथ विचार करते थे। उनकी सुकरात की शैली से की हुई एक भी आलोचना आजकल के श्रोताओं को आश्चर्य में डाल सकती हैं। गैलिलीवासियों की अपेक्षा मोण्टेने व डरेस्मस के अधिक निकटतर हैं। उनकी व्यगमगी व आनन्ददायक विनोद मनुष्य को ताजगी व सजीवता प्रदान करते हैं। वगाल की उष्ण आबोहवा ने स्वमावतः अतिमावुक नवयुवकों के मस्तिष्क पर उनके प्रभाव को अवश्य ही द्विगुणित कर दिया होगा। यहाँ में उनके केवल दो दृष्टान्त देता हूँ: हाथी और साँप की कहानियाँ। पहली कहानी में रामकृष्ण ने मनोरजक व्यग के साथ अपने शिष्यों को हिंसा व सर्वया अप्रतिरोध की दो सर्वया विरोधी चरमावस्थाओं के प्रति सतर्क किया है। दूसरी कहानी में वे अपने प्रति ही कटाक्ष करते प्रतीत होते हैं: उन्होंने अनैतिकता व कर्म के प्रति उदासीनता के। खतरों को देखा था, जिनसे युवक मस्तिष्कों को विश्वव्यापी मगवाम् के आतपाधात (Sun Stroke) होने का भय है। और उन्होंने व्यग-परिहास के धुसाथ हमारे चारों और व हमारे अन्दर मगवान् की सत्ता व उसके विभिन्न छपों व नियमों की व्यापकता की थाह ली थी।

हाथी "एक बार का जिक्र है कि जगल मे एक महात्मा रहते थे। उनके अनेक शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को निम्नलिखित उपदेश दिया : उन्होंने कहा, 'परमात्मा प्रत्येक पदार्थ मे वसते हैं। इसलिए हमे ससार के प्रत्येक पदार्थ के आगे मिक्तपूर्वक प्रणाम करना चाहिए।' ऐसा मौका हुआ कि उनका एक शिष्य जगल में सिमधाएँ चुनने के लिए गया। अचानक उसने यह शोर सूना, 'हट जाओ । हट जाओ । एक पागल हाथी आ रहा है ।' तत्काल सव इधर-उधर भाग गए, परन्तु वह अकेला इस प्रकार तर्क करने लगा, 'हायों मी परमात्मा का ही एक रूप है। तो मुझे क्यो भागना चाहिए?' इसलिए वह वही पर खडा रहा और हाथी को भगवान के रूप मे प्रणाम करके उसका स्तुतिगान करने लगा। महावत ने चिल्लाकर कहा, 'अपने आपको वचाओ । सुंड से ऊपर उठाकर दूर फेक दिया। विचारा चोट लाकर व लहुलुहान होकर वेसुघ व निश्चेष्ट पडा रहा। जब उसके गुरु ने यह सवाद सुना तो वह अपने शिष्यो<sup>ं</sup> के साथ भागे हए उसकी सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुँचे। वे उसे उठाकर घर के अन्दर ले गए और उसके घावों की मरहम-पट्टी की। जब उसे होश आया, तो उन्होंने उससे पूछा, 'जव तुमने महावत को चिल्लाते हुए सुना था, तो बचने का प्रयत्न क्यो नहीं किया ?' युवक शिष्य ने उत्तर दिया, 'हमारे गुरु ने हमे अभी शिक्षा दी थी, कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी मे विद्यमान है।

इसलिए मैंने हाथी को भी परमात्मा ही समझकर उस स्थान को छोडना उचित न समझा ।' गुरु ने उससे कहा, 'वत्स ! यह ठीक है कि हाथी मे भी परमात्मा प्रकट हुआ था । परन्तु क्या महावत-परमात्मा ने तुम्हें बचने के लिए नहीं कहा था ? यह विल्कुल ठीक है कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु मे विद्यमान है । परन्तु यदि वह हाथी मे विद्यमान है, तो क्या वह यदि अधिक नहीं तो उतने ही परिमाण मे महावत मे विद्यमान नहीं है ? तो तुमने उसकी चेतावनी पर व्यान क्यों नहीं दिया ? '।''

और नीचे तरुण विवेकानन्द के साथ ठाकुर के एक गरारतपूर्ण वार्तालाप का सार देता हूँ:

अर्गमकृष्ण . (सहास्य)...नरेन्द्र तू क्या सोचता है। ससारी व्यक्ति प्राय. ईश्वर-मक्त पुरुषों के वारे में अनेक कटु वाते कहते हैं। किन्तु देख। जब हाथी चलता है, तो उसके पीछे कुत्तों का झुढ व अन्य कितने जीव-जन्तु चीत्कार करते हुए मागते हैं। परन्तु वह एक वार भी पीछे फिर कर नहीं देखता, और सीघा अपने रास्ते पर आगे वढता जाता है। वत्स! यदि तेरी पीठ के पीछे, मनुष्य तेरी निन्दा करें तो तू क्या करेगा?"

नरेन्द्र: (घृणापूर्वक): 'मैं उन्हें सडक में मेरे पीछे भौकनेवाले कुत्तों की तरह समझूँगा।''

श्रीरामकृष्ण: (हँसते हुए): "नहीं, नहीं, वेटा । इतनी दूर तक नहीं! याद रखों, जड व चेतन सभी भूतों में ईश्वर का वास है। इसलिए प्रत्येक वस्तु सम्मान के योग्य है। तथापि मनुष्यों से सम्बन्ध स्थापित करते समय हमें यह देखना चाहिए कि हम साबु पुरुषों की ही सगित करें, दुष्टों की नहीं। यह ठीक है कि ईश्वर व्याघ्र के अन्दर भी विद्यमान है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम व्याघ्र को अपने आलिंगन-पाश में वाँचकर हृदय से लगा ले!" (शिष्य हँसने लगे)

नरेन्द्र: "यदि दुष्ट लोग अपमान करें तब भी क्या चुप ही रहना चाहिए ?" श्रीरामकृष्ण: "एक समय कुछ ग्वाले एक मैदान मे गाये चरा रहे थे। उस मैदान मे एक भयानक जहरीला साँप रहता था। एक दिन एक महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे थे। लडके दौडकर उनके पास आये और चिल्लाकर कहने लगे, 'महात्माजी, इघर से मत जाइए, उघर साँप रहता है! महात्मा ने कहा,

१ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम खण्ड, पृ० ५६।

२. नरेन्द्र विवेकानन्द का ही पहला असली नाम है।

'वच्चो ! मैं तुम्हारे साँप से नही डरता । मैं वह मत्र जानता हूँ जिससे मुझे किसी तरह की तकलीफ नही हो सकती।' यह कहकर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले । 'साँप ने उन्हें देखा, और फण उठाकर उनकी तरफ लपका । महात्मा ने घीरे-घीरे एक वशीकरण मन्त्र पढा, और साँप केंचुवे के समान निस्तेज व शक्ति-हीन होकर चरणो मे गिर पडा । महात्मा ने उससे कहा : 'तुम ऐसा क्यो करते हो ? दूसरो को क्यो तकलीफ देते हो ? मैं तुम्हे एक पवित्र मन्त्र (भगवान का नाम) देता हूँ, इसका जाप करो, इससे तुम्हारी मगवान् मे मक्ति होगी, और अन्त मे तुम उसके दर्शन कर मकोगे, और दूसरो को तकलीफ पहुँचाने की इच्छा तुम्हारे अन्दर से दूर भाग जाएगी।' यह कहकर उन्होंने साँप के कान मे पवित्र मत्र का उच्चारण किया । साँप ने प्रणाम करके पूछा . 'हे गुरु । मैं आत्मरक्षा के लिए किस प्रकार साधना करूँ ?' महात्मा ने उत्तर दिया, 'पवित्र मन्त्र का जप करो, और किसी जीवित प्राणी की हिंसा मत करो ! मैं कुछ दिन बाद यह देखने के लिए कि तुम कैसे काम करते हो, फिर आऊँगा।' इतना कहकर महात्मा विदा हो गये। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गये। ग्वाल वालको ने देखा कि साँप ने काटना छोड दिया है। उन्होंने उसकी तरफ पत्थर फेंके। वह एक केचुवे की तरह शान्त व अहिंसक बना रहा । एक शैतान ग्वाले ने उसे पूँछ से पकडकर अपने सिर के चारो तरफ घुमाया और एक पत्थर पर कई वार पटक-पटककर मारा। सौंप के मुँह से खून निकलने लगा, और उसे मरा समझकर ग्वाले ने उसे एक तरफ फेक दिया। रात्रि के समय उमे होश आया, और घीरे-घीरे किसी तरह घिसटकर वह अपने विल तक पहुँच गया। उसका शरीर चोटो से चकनाचूर हो गया था। अनेक दिन वाद, अच्छा होने पर जब वह अस्थि-चर्मावशेष मात्र रह गया, वह मोजन की खोज मे वाहर निकला । ग्वालो के भय से वह केवल रात मे ही बाहर निकलता था । महात्मा से दीक्षा लेने के बाद से उसने हिंसावृत्ति का त्याग कर दिया और जहाँ तक भी वन पडता था, वह पत्तियाँ, फल व मिट्टी वगैरह खाकर ही अपनी जीवन-यात्रा करता था। एक दिन महात्मा फिर उसी मार्ग से वापस आये और इघर-उघर साँप की खोज .करने लगे। ग्वालो ने वताया कि वह मर गया है। महात्मा को यह सुनकर वडा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जो मन्त्र दिया है, उसमे यह आब्यात्मिक शक्ति है कि जब तक जीवन की समस्या हल नहीं हो जाती, अर्थाव् ईण्वर के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक मृत्यु असम्भव है। उन्होंने साँप का नाम-ले-लेकर जोर से आवाजे लगाकर पुन. उसकी खोज प्रारम्म की। गुरु की

आवाज सुनकर साँप अपने विल से वाहर निकल आया और गुर को प्रणाम किया।

महात्मा ने पूछा : "वत्स । कैसे हो ?"

साँप ने उत्तर दिया . "गुरुजी । धन्यवाद । ईश्वर की कृपा से अच्छी तरह हैं।"

गुर : ''तो तुम्हारी हड्डी-पसली क्यो निकल रही हैं ? तुम्हे क्या हो गया है ?"

सर्प • "गुरु । मैंने आपके आदेशानुसार प्राणि-हिंसा त्याग दी है । और केवल घास-पात खाकर ही जी रहा हूँ, समव है, इसीलिए मैं पहले से कमजोर दिखाई देता हूँ ।"

गुरु: "नही, केवल भोजन के परिवर्तन से यह हालत समव नही। कुछ न कुछ और कारण अवश्य है। मुझे साफ-साफ वताओ !"

सर्प: "ओह!" शायद हाँ, मुझे याद आ गया, अवश्य और मी कारण है। एक दिन खालों ने मुझे मारा था। उन्होंने पूँछ से पकडकर मुझे कई बार जोर से पत्यर पर पटका था। गरीब बालक! नहीं जानते थे कि मेरे अन्दर क्या परिवर्तन हो गया है। उन्हें क्या पता था कि मैं आयन्दा किसी को न काटूँगा?"

गुरु: "परन्तु क्या पागलपन की बात है। क्या वेवकूफी है। तुम इतने मूर्ख हो कि अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते ! " मैंने तुम्हें दूसरों को काटने से मना किया था, परन्तु जो तुम्हें मारना चाहते हैं, उन्हें डराने के लिए फुकारें मारने से तो मना नहीं किया ? " "

और यह कहकर रामकृष्ण चमत्कृत नेत्रों से अपने शिष्यों की ओर देखने लगे। "इसलिए अपना फण उठाकर फुकार करों 'परन्तु काटो नहीं।"

समाज मे रहने वाले प्रत्येक नागरिक विशेषतः एक परिवार के पिता को आत्मरक्षा के लिए हिंसा के विरोध का वाह्यप्रदर्शन आवश्यक है। परन्तु साथ ही उसे इस वात से सावधान रहना चाहिए कि वह हिंसा के प्रतिरोध के लिए प्रतिहिंसा को जागृत न होने दे।"

इस अन्तिम सूत्र में "यदि शान्ति चाहते हो तो युद्ध के लिए तत्पर रहो" इस प्रचलित कहावत की गन्य विद्यमान है, परन्तु इस कहावत में जो हेत्वामास है, उसे वर्तमान पीढी को अपने-आपको हानि पहुँचाकर व्यक्त करना पड़ा है। इसलिए में इस सूत्र के व्यावहारिक व नैतिक उत्कर्ष की पुष्टि नहीं करता, परन्तु इस आष्यात्मिक कहानीकार के व्यग-मिश्रित मृदु हास्य को, जो कि बरबस ला फीण्टेने की याद दिला देता है, मैं सदा स्मरण रखूँगा। इसके अतिरिक्त हमें रामकृष्ण की उस शैली पर भी, जो कि विरोधी झंझावातों के आघातों से एक तट से दूसरे तट की तरफ बहते हुए, व निरन्तर भयकर रूप से दोलायमान, कर्म के महापोत में सहज बुद्धि द्वारा सन्तुलन स्थापित करती है, आवश्यक रूप से विचार करना चाहिए।

यह स्पष्ट है कि वह अहिंसा (किसी को कष्ट न पहुँचाओ) का उसी प्रकार पालन व प्रचार करते थे, जिस प्रकार महात्मा गांधी करते हैं। उनकी यह अहिंसा न केवल मनुष्यो तक ही सीमित थी, विल्क उसमे प्राणिमात्र का समावेश था।

परन्तु वह गांघी की अपेक्षा अधिक विनोदिप्रिय व सर्वतोमुखो व्यक्ति थे। वह कभी कोई कठोर नियम वाँघने के लिए उत्सुक न दिखाई देते थे। परन्तु एक

सर्वप्रथम यह मुन्दर नीतिगल्प: "मगवान् सव प्राणियो मे निवास करते हैं" श्री (श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय माग, पृ० १२६)।

एक समय की वात है कि एक मठ के सन्यासी प्रतिदिन मिक्षा के लिए बाहर जाया करते थे। एक दिन सन्यासी ने मिक्षावृत्ति को जाते हुए मार्ग में एक जमीदार को एक गरीव मनुष्य को बुरी तरह पीटते हुए देखा " " यह देखकर सन्यासी ने उसे रोकना चाहा ""जमीदार ने अत्यन्त कृपित होकर अपना सारा क्रोव सन्यासी पर ही निकाला, और उसे यहाँ तक पीटा कि वह वेहोश हो गया । मठ के अन्य सन्यासियों को जब यह समा-चार मिला, तो वे मागे हुए आये, और उसे भूमि पर पडा देखकर, वहाँ से उसे सावधानी के साथ उठाकर मठ मे ले गये और शय्या पर लिटा दिया। उसके चारो तरफ वैठकर वे उसकी सेवा-शुश्रूषा करने लगे और पखा झलने लगे, उनमे से एक ने उसके मुख मे चम्मच से थोडा-सा दूघ दिया। कुछ समय वाद सन्यासी को होश आया, उसने अपने नेत्र खोले और चारो ओर देखने लगा। वह अपने गुरुमाइयो को पहचानता है या नहीं, यह जानने के लिए उसके एक साथी सन्यासी ने उसके कान मे जोर से चिल्लाकर पूछा—'भाई, तुम्हें दूध किसने पिलाया है ?' सन्यासी ने क्षीण स्वर मे ही उत्तर दिया-'माई, जिसने मुझे मारा था, उसने ही मुझे दूघ पिलाया है ।'.....'

१. सत्रहवी शताव्दी का प्रसिद्ध फासीसी कहानीकार।

२ यहाँ पर कुछ अन्य सुन्दर कहानियो का गुलदस्ता है .

ही दृष्टि मे किसी प्रश्न के पूर्वापर को तोल लेते थे। इसी का यह परिणाम था कि परमात्मा के इस व्याकुल प्रेमी ने इस माया-जगत् मे भी सब प्रश्नो के समा-धान के लिए एक, सुन्दर स्वणीर्य मध्यमार्ग का अवलम्बन करने वाली उत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त की थी। जगन्माता के समान वह आत्मारूपी पतङ्गों को आकाश के स्वर्गीय क्षेत्र मे विचरण करने के लिए ऊपर उडा देता था, परन्तु यदि अभी उनका दूर उडने का समय नहीं आया है तो वह उन्हें सहज-बुद्धि की डोरी द्वारा पुनः पृथ्वी पर खींच लाता था।

एक और क्षुद्र कहानो : (श्री श्रीरामकृष्ण जीवनी, पृ० ६२०) :

"युवक काली प्रतिदिन मछली पकडने जाता था। रामकृष्ण ने उससे पूछा—'तू इतना निष्ठुर क्यो है ?' काली ने उत्तर दिया—''मैं कोई पाप-कार्य नहीं कर रहा हूँ। हम सब आत्मा हैं, और आत्मा अमर है, इसलिए मैं वास्तव मे मछलियों की हत्या नहीं करता।' प्रभु ने उससे कहा:—'वत्स । तुम अपने आपको घोखा देते हो। जिस मनुष्य ने मगवान् की उपलिच कर ली है (अर्थात् जिसने अपने अन्दर मगवान् का दर्शन किया है) वह कमी दूसरों के प्रति निर्दय नहीं हो सकता। उसके लिए यह कार्य असमव है। वह कमी इसका विचार भी नहीं कर सकता।..

(श्री श्रीरामकृष्ण जीवनी, पृ० ४१७, एव श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग, २७० पृष्ठ देखिए—रामकृष्ण स्वय इस अवस्था मे पहुँच गए थे कि वे पूजा के लिए पुष्प भी न तोडना चाहने थे।)

अन्त मे निम्नलिखित हृदयग्राही दृश्य उपस्थित हुवा, जिसका स्वामी शारदानन्द ने उल्लेख किया:—

"एक दिन (सन् १८८४ में) रामकृष्ण अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहें थे। वह उनके सम्मुख वैष्णव धर्म के मूल सिद्धान्तों की व्याख्या कर रहें थे जिनमें 'सर्वभूत दया' भी एक मूल सिद्धान्त है। 'यह समस्त ससार कृष्ण का है। इस सत्य को अपने हृदय के अन्तरतम में अनुमव करों, और सब प्राणियों पर दया करों।' 'सब प्राणियों पर दया करों' उन्होंने यह वाक्य दोहराया और समाधिस्य हो गए। वाद में प्रकृतिस्य होने पर अस्पुट स्वर में कहने लगे .सर्व भूत दया।...दया .दया। ओ ! क्षुद्रादिष क्षुद्र जीव। तुझे लज्जा नहीं आती। तुम दया करने वाले कौन होते हो ? नहीं। नहीं। दया असंमव है। उन्हें शिव समझकर उनकी सेवा करो।... .'

वह संसार को शिक्षा देने के लिए, उन्हें ससार में रखते थे। परन्तु पहलें उन्हें स्वय शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता थी, उन्हें अपनी तथा अपने चारों और रहने वाले मनुष्यों को प्रकृति और उन सबकें अन्दर व्याप्त रहने वाले मागवत तत्त्व की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना जरूरों था। उनमें से अधिकाश ने निरन्तर क्रिमिक कठिन परिश्रम द्वारा ही उस ज्ञान को प्राप्त किया था। कारण यह ज्ञान उन्हें अपने ही परिश्रम द्वारा प्राप्त करना था, यद्यपि आवश्यकतावश वे गुरु की स्नेहमय सहायता भी ले सकते थे। परन्तु गुरु अपनी इच्छा को कभी उन पर जबर्दस्ती न लादते थे, वे केवल मार्ग प्रदर्शन द्वारा ही उनकी सहायता करते थे। प्राथमिक मिद्धलों में जब शिष्यगण स्वय अपने चरित्र का निर्माण करते थे, तब केवल कुछ विशेष अपवादों को छोडकर वे उनकी इच्छा में किसी प्रकार का दखल

१

<sup>&</sup>quot;वाद मे नरेन्द्र (विवेकानन्द) ने अन्यान्य शिष्यो के साथ बाहर आकर उन्हें इन शब्दों का गम्भीर अर्थ. जिसे वह पूरी तरह न समझ पाए थे, समझाया । उसने सेवा के सिद्धान्त के प्रकाश मे उन्हे उनका अर्थ बतलाया, कि लोकोपकारी सेवा द्वारा ही भगवान् के उत्कृष्ट प्रेम की प्राप्ति होती है।" यद्यपि सर्वदा नही, तथापि साधारणतया वे ऐसा करने से इनकार कर देते थे। (जन्होंने विवेकानन्द पर किस प्रकार विजय प्राप्त की, इसका विवरण आप आगे देखेंगे, परन्तु उस समय उस राजकीय शिकार को अपने वश मे करना अत्यन्त आवश्यक था, इसके अतिरिक्त विवेकानन्द ने काफी विरोध भी किया, जैसा कि हम आगे देखेंगे)। यद्यपि रामकृष्ण अपने शिष्यो की स्वतन्त्रता को अक्षण्ण रखना चाहते थे, तथापि क्या वे हमेशा ऐसा करने मे सफल हो पाते थे ? वे असाघारण व अद्भुत यौगिक शक्तियो के अघि-कारी थे। परन्तु वह उनका कम से कम प्रयोग करते थे, क्योंकि वे रहस्य-मय तरीको को घुणा की दृष्टि से देखते थे, और अलौकिक चमत्कारों के पूर्ण विरोघी थे। अलौकिक चमत्कारो को वे असमव न मानते थे, परन्त्र उन्हें निरर्थक व हानिकारक समझते थे। ईसा के समान ही वे उनसे घुणा करते थे। तथाकथित अलीकिक शक्तियाँ उनकी दृष्टि मे आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग मे वाधक थी। यह आघ्यात्मिक पूर्णता उनके अनुसार हृदय के विकास का स्वामाविक फल होनी चाहिए, परन्तु क्या उनका उपर्युक्त शक्तियो पर इतना आविपत्य था कि वे कभी भी उन यौगिक शक्तियो का प्रयोग न करते ? तुलसी (निर्मलानन्द) के साथ उनका तब तक साक्षात्कार न हुआ था। वह वरामदे मे वैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा

न देते थे । वे केवल अपने अन्तर्वर्ती सूर्यालोक से उन्हे पुष्ट करते थे और इस प्रकार उनकी शक्ति की दसगुनी वृद्धि कर देते थे । साधारणतया जब शिष्यगण

था, उसने देखा कि उसके पास से एक आदमी अस्थिर गित से तन्मय अव-स्था में गुजर गया है। इस आदमी ने (यह रामकृष्ण थे) विना रुके ही उसकी तरफ एक दृष्टि-निद्धेप किया। तुलसी के हृदय में एक सरसराहट का अनुभव हुआ, और वह एक क्षण के लिए जड़वत् रह गया।—तारक (शिवानन्द) ने जब रामकृष्ण को देखा तो वे एकदम निश्चल व शान्त थे, प्रभु की दृष्टि उस पर पडते ही वह फूट-फूटकर रोने लगा और उसका अङ्ग-अङ्ग कांपने लगा।—प्रथम साक्षात्कार के समय ही कालीप्रसाद (अभेदानन्द) ने रामकृष्ण को स्पर्श किया, और उन्हें छूते ही उसके समस्त देह में शक्ति की एक लहर दीड गई।

अन्यान्य अनेक समय ठाकुर अपनी इच्छापूर्वक अपने शिष्यो के अन्दर आन्तरिक शक्तियों को जागृत व उद्वृद्ध करते प्रतीत होते थे। जव वह यह देखते ये कि शिष्य अपनी इच्छानुसार पूर्णतया प्रयत्न कर रहे हैं तो वह उनकी सहायता करते थे। इसलिए जव उन्होंने देखा कि लाटू (अद्भुदानन्द) मक्ति की प्रवलता में अपने-आपको नि.शेप किए दे रहा है तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि वह उसकी पिवत इच्छा पूर्ण कर दे और उसके कुछ ही दिन वाद व्यान करते हुए लाटू समाधिस्य हो गया ।--जव मुवोघ (सुवो-वानन्द) ने दूसरी वार उनके दर्शन किए, तव उन्होंने उसके वक्ष को स्पर्श करते हुए कहा-"जागो, माँ, जागो !" और अपनी अगुलि से उसकी जिह्ना पर कुछ लिख दिया। मुवीव ने अनुमव किया कि जैसे उसकी अन्तर्वर्ती सत्ता से कोई ज्योतिप्तरङ्ग उसके मस्तिप्क की तरफ उठ रही है, देवी-देवताओं की मूर्तियाँ विद्युत् रेखा के समान एक क्षण के लिए चमक कर अनन्त मे विलीन हो गईं। उसे अपने व्यक्तित्व का कोई वोघ न रहा। परन्तु दूसरे ही क्षण रामकृष्ण ने उसे पुनः जागृत कर दिया, और वे स्वय मी उसकी इस आकस्मिक प्रवल प्रतिक्रिया को देखकर विस्मित रह गए ।—गङ्गाघर (अखण्डानन्द) का हाय पकडकर रामकृष्ण उसे काली के मन्दिर मे ले गये और वोले—''जीवित शिव के दर्शन करो ।'' और गङ्गाघर को साक्षात् शिव के दर्शन हो गए।

परन्तु पाठको को किसी भ्रान्त वारणा से वचने के लिए साववान रहने की आवश्यकता है। रामकृष्ण कमी अपने शिष्यों में किसी ऐसे विचार व अपने स्वतन्त्र प्रयत्नो द्वारा वीरतापूर्वक सारी चढाई पार करके शिखरवर्ती मिञ्जल के आनन्द को प्राप्त कर लेते थे, केवल तभी रामकृष्ण उनके ऊपर अन्तिम आलोकपात करने के लिए सहमत होते थे। उस समय एक छोटी-सी

दिव्य दर्शन की कल्पना को जबर्दस्ती न लादते थे, जो कि पहले से उनके अन्दर मौजूद न होते थे, अपितु वह केवल उन्हे उद्वुद्ध कर देते थे। जिनकी वुद्धि वृत्ति प्रवल होती थी, उन्हें दिव्य दृष्टिलाभ करने की चेष्टा से वे स्वय पहले ही विरक्त कर देते थे। जब वावूराम (परमानन्द) ने, जिसे वे बहुत प्यार करते थे, उनसे समाघि-सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, तो जगन्माता ने उन्हे सावधान कर दिया कि वावूराम को ज्ञानयोग की प्राप्ति हो सकती है, भावयोग की नही । -- वालक शरच्चन्द्र (शारदानन्द) से, जो कि उनका एक महान् बुद्धिवृत्ति सम्पन्न शिष्य होने वाला था, उन्होंने पूछा, "तुम परमात्मा को किस रूप मे प्राप्त करना चाहते हो ? जब तुम घ्यान करते हो तो क्या दृश्य देखते हो ?" शरच्चन्द्र ने उत्तर दिया: "दृश्य देखने के लिए मेरा कोई आग्रह नही है। जब में घ्यान करता हूँ तो पर-मात्मा के किसी विशेष रूप व मूर्ति का घ्यान नहीं करता । मैं पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी मे उसे ही प्रकट हुआ देखना चाहता हूँ।" रामकृष्ण ने मुस्कराकर कहा: "किन्तु यह तो आघ्यात्मिकता का अन्तिम शब्द है। तुम प्रारम्म मे ही इसे प्राप्त नहीं कर सकते ।" शरच्चन्द्र ने उत्तर दिया-"मैं इससे लेशमात्र भी कम से सन्तुष्ट नही हो सकता ।"

यहाँ तक कि, अत्यन्त अनुभूतिशील व्यक्तियों के लिए मी दृष्टिंगत उपलिव्य एक मिं क्षिल मात्र थी, जिसे अतिक्रम करके उन्हें आगे बढना था। अभेदानन्द ने व्यानावस्था में देवी-देवताओं के दर्शन करने के वाद, एक दिन उन सब मूर्तियों को एक ज्योतिर्मय मूर्ति में विलीन होते हुए देखा। तब रामकृष्ण ने उससे कहा कि अब मिं बच्च में उसे यह दृष्टिगोचर न होंगे, उसने उस मिं को पार कर लिया है। और वास्तव में ही उस दिन के वाद से अभेदानन्द को एक असीम व अनन्त चेतना के अतिरिक्त और किसी वस्तु की उपलिव्य न होती थी, और इस चेतना द्वारा ही वह अन्त में निराकार ब्रह्म तक पहुँच गया। एक दिन जब रामकृष्ण ने सुना कि कोई एक व्यक्ति वाबूराम को गुरु से कुछ विशेष सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो रामकृष्ण ने वाबूराम को अपने पास बुलाकर, तिरस्तरपूर्वक कहा: "तुम मेरे पास से और क्या चाहते हो। क्या जो कुछ

वस्तु, एक गट्द, एक दृष्टि, एक स्पर्श ही पर्याप्त होता था, जो करणा की विद्युत् धारा के समान कार्य करता था, परन्तु केवल उन्ही आत्माओ पर जो कि पहले ही ऊर्ष्वलोक मे पहुँच चुकी होती थी। किसी नये जान का आविष्कार न होना था, परन्तु इससे पूर्व ही वे जो कुछ जान चुके होते थे, जो ज्ञान का मण्डार

मेरे पास है, वह तुम्हारा नहीं है ? मैंने जो कुछ भी उपलब्धि के रूप में प्राप्त किया है, वह सब तुम्हारे ही लिए है। यह लो चाबी, ताला खोल लो, और सब कुछ ले लो।"

परन्तु उन्होंने वेदान्ती हरिनाथ (तुरीयानन्द) को कहा : "यदि तुम सोचते हो कि तुम मुझसे दूर रहकर परमात्मा को ज्यादा अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हो, तो जाओ ! मेरी तो एकमात्र यही इच्छा है कि तुम इस पायिव दु.ख-यत्रणा से अपने आपको ऊँचे उठाकर दिव्य आनन्द का उपमोग करो।"

बार इस प्रकार रामकृष्ण हजारो तरीको से अपने तरुण शिष्यो को सत्य धर्मानुभूति के पथ पर चलाने, व उनके अन्दर सत्यतम व उच्चतम व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अपने समस्त प्रमाव का उपयोग करते थे। वे उन्हें अपने वश मे करने की वात कभी स्वप्न मे भी न सोचते थे। वे अपने आपको उन्हें सौंप देते थे। "तुम्हे भेरे प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए" यह बात वे न कभी सोचते ही थे और न कभी कहते थे। ईसा और रामकृष्ण के पथ-प्रदर्शन मे यही एक मुख्य अन्तर है।

(उपरोक्त प्रसंग के लिए 'श्री रामकृष्ण जीवनी', पृ० ४७४, ४५५, ६०४, ६०६ और ६१४ देखिए।)

रामकृष्ण अपने परिपार्श्वस्य व्यक्तियो पर किस प्रकार अपनी वैयक्तिक चेष्टाओ द्वारा प्रमाव डालते थे, इस पहलू पर मैंने अपने पाश्चात्य पाठक-गण के लिए ही जोर देने की आवश्यकता अनुभव की है। पूर्वदेशीय पाठकों की दृष्टि में उनका जो महत्त्व है, वह मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। इस सम्बन्ध में मैं शरच्चन्द्र (शारदानन्द) की सम्मति से सहमत हूँ: "हमें और चाहिए। हम थोडे से सन्तुष्ट नहीं हो सकते।" आतमा के सम्मुख प्रकट होने वाली साक्षों के मुकाविले में आँखों की साक्षी अत्यन्त तुच्छ है।

१. जिन सब णिष्यों को यह अनुमन प्राप्त हुए हैं—उनमें से कुछ श्रेष्ठतम बुद्धिनादी इस समय भी जीवित हैं—और ने इस नात के साक्षी हैं कि इस में उस सम्मोहन णक्ति का लेशमात्र भी कोई आमास नहीं था, जो कि उन्होंने घीरे-घीरे सचित किया होता था, वही एक क्षण में स्पर्शगोचर एव जीवित सत्य में परिणत हो जाता था। "उस समय तुम यह उपलब्धि कर सकते हो कि तुम्हारे अपने व्यक्तित्व की तरह प्रत्येक वस्तु परमात्मा में ही रहती है। जो कुछ मी विद्यमान है, तुम उसकी इच्छा-शक्ति व चेतना में परिणत हो जाते हो। तुम्हारी इच्छा विश्व की इच्छा बन जाती है।."

इच्छा-शक्ति के ऊपर किसी बाहरी चेतना द्वारा शतों का आरोप करके इच्छा-शक्ति को विनष्ट कर देती है। अपितु यह एक पुष्टिकारक व उत्तेजक अपित्र के समान प्रमावकारी था। इसके प्रभाव से मनुष्य अपने ही आदशों को स्पष्टतर रूप से देखने लगते थे। वर्तमान मठाध्यक्ष स्वामी शिवानन्द ने मुझे लिखा:—

"रामकृष्ण अपनी आध्यात्मिक शिवत को दूसरों के अन्दर सचारित करके उन्हें ऊर्व्वतम चेतना तक पहुँचा देने की शिव्त रखते थे। वह अपने विचार की शिव्त व स्पर्श द्वारा यह कर देते थे। हममें से अनेकों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार चेतना के ऊर्व्वतर स्तरों पर पहुँचने का सुयोग प्राप्त हो चुका है। यह किसी प्रकार की सम्मोहनावस्था न थी और एक गमीर निद्रा की अवस्था भी न थी। स्वय मुझे भी उनकी इच्छा व स्पर्श की सहायता से तीन वार उच्च आध्यात्मिक चेतना लाम करने का सोमाग्य प्राप्त हो चुका है। उनकी महान् आध्यात्मिक शिव्त की साक्षी देने के लिए मैं अव भी जीवित हुँ।"

योरोप के जो विद्वान्, रहस्यपूर्ण मनोविश्लेषण की समस्याओं के अव्ययन में व्यस्त हैं, उन्हें समय रहते इन जीवित साक्षियों के सम्पर्क में आना चाहिए। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे इन सब घटनाओं के सम्बन्ध में जिनकी आन्तरिक सत्यता असन्दिग्ध है, कोई कौतूहल नहीं है, तथापि मैं अपना कर्त्तव्य समझकर ही उनका यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। कारण, वे सब सच्चे विश्वास व विश्लेषणात्मक बुद्धि की बाढ के अन्दर सुरक्षित हैं। महान् धार्मिक अन्त अनुभूति (Intution) के तथ्य में ही मेरी अधिक दिलचस्पी है, जो 'गुजर चुका है' उसकी अपेक्षा 'जो हो रहा है,' और जो कुछ थोडे-से चुने हुए व्यक्तियों को ही सुप्राप्य है, उसकी अपेक्षा जो सभी व्यक्तियों के अन्दर विद्यमान है व हमेणा विद्यमान रह सकता है, उसमें ही मेरी अधिक रुचि है।

१ इसका यह अर्थ है कि हम विश्व की इच्छाशक्ति को ही अभिव्यक्त करते हैं, न कि अपनी इच्छाशक्ति को इसके ऊपर लादने की चेष्टा करे। यह उपलिव्य, अन्तिम मिलल है। कारण, इस सामियक अभिव्यक्ति के परे ही परम उपलिव्य, परमात्मा के साथ एकात्मकता, जो निर्विकल्प समाधि में प्राप्त होती है, रहती है। परन्तु वह अवस्था केवल उन्ही मनुष्यों के लिए सुरक्षित है, जिन्होंने जीवन में अपने आदर्श को पा लिया है। यह सबसे अन्तिम तथा निपिद्ध आनन्द है, कारण रामकृष्ण जैसे केवल कुछ विशेष अपवादों को छोडकर उस अवस्था से पुनरावृत्ति नहीं होती। अपने शिष्यों के अनेक आग्रह व अनुरोध करने पर भी वे उन्हें इस अवस्था का आस्वाद न लेने देना चाहते थे, क्योंकि वे अभी इसके अधिकारी न थे। वे खूब अच्छी तरह जानते थे कि वह सब 'लवण मूर्तियाँ' समुद्र की प्रथम लहर के स्पर्श में ही विलीन हो जाएँगी। जो परम सत्ता के साथ एकात्मता प्राप्त करना चाहता है, उसे वापसी का टिकट मिल जाना एक आश्चर्य की ही वस्तु है!

इसलिए उनके णिष्यों को उस अन्तिम मजिल से पूर्व जिसमें कि समस्त सत्ता के साथ एकत्व बोध होता है, पूर्ववर्ती मजिल में ही इस ससार में रहना पड़ा। ठीक-ठीक कहा जाय तो यह प्रकाशलाम करने की मजिल है, जिसके लिए हम सब इच्छा कर सकते हैं, व अपने प्रयत्नो द्वारा उमे प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य व्यक्तियों का भी उसकी प्राप्ति के लिए प्रथप्रदर्शन कर सकते हैं।

और हमारे पश्चिम की वे स्वतन्त्र विचारक महान् आत्माएँ भी जिन्होंने कि तर्क व प्रेम द्वारा प्राणिमात्र के साथ एकत्व की उपलिब्ब की है, इससे भिन्न और क्या करती हैं? क्या हमारे उन सब प्रयत्नो, हमे प्रेरणा देनेवाले उन सब मानसिक आवेगो, और हमारे उस गभीर विश्वास का, जिसके द्वारा कि हम जिंदा हैं, और मनुष्यों के बीच घृणा तथा हिंसा के रक्त-समुद्र से अपने चरणों के तलवों को भी विना डुवोये पार हो रहे हैं, यही अविराम लक्ष्य नहीं हैं? क्या हमारी यही एकमात्र कामना, एकमात्र हढ विश्वास नहीं है, कि जल्दी व देर से कभी न कभी वह अवस्था—जिसमे सब राष्ट्रो, जातियों व धर्मों की एकता स्थापित होगी, अवश्य आएगी? और क्या इस वारे में हम सब, अज्ञातरूप में ही सही, रामकृष्ण के शिष्य नहीं हैं?

र "यह ससार कर्मभूमि है, जिसमे मनुष्य उसी प्रकार काम करने के लिए आता है, जिस प्रकार आस-पास के गाँवों से कलकत्ता नगरी मे लोग काम करने के लिए आते हैं।" (श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग, पृ० १४७।)

<sup>(</sup>स्वामी विवेकानन्द ने गुरु के जीवनकाल में ही निर्विकल्प समाघि अवस्था प्राप्त कर ली थी। और उनके कुछ अन्य शिष्यो ने यह सिद्धि प्राप्त न को थी, यह भी कहना सम्मव नहीं है—प्रकाशक का मन्तन्य)।

## १० प्रिय शिष्य नरेन्द्र

परन्तु रामकृष्ण के ऊपरली मजिल के इन भारतीय शिष्यों में, जिन्होंने वाद में जैसा कि मैं आगे दिखलाऊँगा, अपने विश्वास व कमों द्वारा ख्याति प्राप्त की, एक असाधारण शिष्य था, जिसके साथ रामकृष्ण ने भी असाधारण ही व्यवहार किया। इस युवक के रामकृष्ण को जानने से पूर्व ही, रामकृष्ण ने प्रथम हिष्टिपात में ही यह समझ लिया था, कि वह कौन है, और क्या हो सकता है, और उसे मानव जाति के आध्यात्मिक नेता के रूप में चुन लिया था। वह था नरेन्द्रनाथ दत्त, विवेकानन्द।

रामकृष्ण की प्रतिमा अन्तः अनुभूति द्वारा आत्माओं का निरीक्षण कर लेती थी। उसके लिए काल का कोई व्यवघान. न था। वह एक फलक में ही मविष्य की धारा को जान लेते थे। इसलिए विवेकानन्द की चर्मचक्षुओं से देखने से पूर्व ही उन्हें यह विश्वास हो गया था कि उन्होंने गर्मस्थित उस महान् शिष्य को देख लिया है।

मैं यहाँ उनके इस सुन्दर दिव्य-दर्शन का वर्णन देना चाहता हूँ। निस्सन्देह मैं साघारण तरीको व किसी मनोवैज्ञानिक की शैली से भी इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न कर सकता हूँ, परन्तु ऐसी व्याख्या निरर्थक है। हम जानते हैं कि एक शक्तिशाली दिव्य दर्शन, जो कुछ वह देखता है, उसे उत्पन्न कर देता है, व उस का निर्माण कर लेता है। गम्भीर अर्थों मे मविष्यद्रष्टागण, जिसका अभी तक जन्म नही हुआ है, परन्तु जो कि जन्म के तट पर स्पन्दित हो रहा है, उसी के वास्तविक जन्मदाता होते है। जो प्रचण्ड स्रोत धारा विवेकानन्द के विलक्षण मविष्य का निर्माण कर रही थी, वह पृथ्वी के गर्म मे ही विलीन हो जाती, यदि रामकृष्ण की दृष्टि हथींड के समान उसके गतिरोधकारी प्रस्तर को चूर-चूर करके उसकी आत्मा की नदी के प्रवाह के लिए प्रणस्त मार्ग का निर्माण न कर देती।

"एक दिन मैंने समावि मे देखा कि मेरा मन एक आलोकित पय पर ऊपर १६ ही ऊपर उडा चला जा रहा है। वह जल्दी ही नक्षत्र-लोक को पार करके विचारों के सूक्ष्मतर क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया। वह जैसे-जैसे ऊँचे-ऊँचे चढने लगा, मार्ग के दोनो तरफ मैंने देवी-देवताओं को भावात्मक मूर्तियाँ देखी, तब मेरा मन उस क्षेत्र की वाह्य सीमा पर पहुँच गया, जहाँ पर एक ज्योति प्राचीर 'परम' सत्ता के क्षेत्र से सापेक्ष सत्ता के लोक को पृथक् करती थी। उस प्राचीर को पार करके मन उस परात्पर लोक मे पहुँच गया, जहाँ पर किसी शरीरधारी व्यक्ति का अस्तित्व न था। देवतागण मी उस उत्कृष्ट लोक मे झाँकने का साहस न करते थे. और अपने वहत नीचे आसनो पर ही वैठने मे संतोष का अनुमव करते थे। परन्तु अगले ही क्षण मैंने देखा कि वहाँ पर सात पूज्य ऋपिगण समाधि लगाए बैठे हैं। हठात् मेरे मन मे यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह ऋषि-गण ज्ञान मे, पवित्रता मे, त्यांग मे व प्रेम मे न केवल मनुष्यों को ही अतिक्रान्त कर गए हैं, अपितु देवताओं से भी आगे बढ गए हैं। मैं उनकी शक्ति से मुग्ध होकर उनकी महानता पर विचार कर ही रहा था, कि मैंने देखा कि इस अपृथकीकृत आलोकित लोक का एक अश घनीभूत होकर एक देवशिशु मे परिणत हो गया। उसके बाद देविशिशु एक ऋषि के समीप गया, और अपनी सुन्दर सूकोमल बाहुओ से उसके कण्ठ का आवेष्टन कर मृद्र कण्ठ से बाते करता हुआ समाधि अवस्था से उसके मन को नीचे लाने लगा। इस जादू-स्पर्श ने शीघ्र ही ऋषि को अतिचेतन अवस्था से जगा दिया, और वह अपने अर्द्ध उन्मुक्त नेत्रों से उस आश्चर्यजनक शिशु को देखने लगा । ऋषि के चेहरे से ऐसा प्रतीत होता था कि यह वालक उसकी आँखो का तारा है। खुश होकर इस विचित्र बालक ने ऋषि से कहा . 'मैं नीचे जा रहा हूँ। तुम्हे भी मेरे साथ चलना होगा।' ऋषि चुप रहे, परन्तु उनके चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह उससे सहमत हैं। बालक की तरफ देखते ही देखते वे पुनः समाधिस्य हो गए। मैंने आश्चर्यचिकत होकर देखा कि उनके शरीर और मन का एक खण्ड एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप मे पृथ्वी पर अवतिरत हो रहा है। नरेन्द्र को देखते ही मैंने पहचान लिया कि यही वह ऋषि है।"

रामकृष्ण के यह न बतलाने पर भी कि वह बालक कौन था, हम उसका अनुमान कर सकते हैं। निस्सन्देह उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख यह स्वीकार

१ श्री श्रीरामकृष्ण जीवनी, पृ० ४३८।

२. शारदानन्द।

किया था कि वह वालक वे स्वय ही थे। और निश्चय ही वे अपने समस्त जीवन भर वैम्विनो ही बने रहे, जिनके ओष्ठाधर निरन्तर माता का स्तन्यपान करते थे, और जिन्होंने अपने जीवनलक्ष्य को पूरा करने के लिए—जो लक्ष्य उनकी अपनी ही धारणा के अनुसार मनुष्य-जाति का नेतृत्व करने के लिए अपनी अपेक्षा एक योग्यतर व्यक्ति को ससार में आने के लिए प्रेरित करना था,—केवल कुछ क्षण के लिए माता के वाहुवन्वन से अपने को मुक्त किया था।

जनका निर्णय सर्वथा उपयुक्त था। उसके लिए एक विलघ्ठ देह, पृथ्वी को कर्पण करने में समर्थ वाहु, पर्यटन करने के लिए ताकतवर टाँगो, कार्यकर्ताओं की एक रक्षकसेना तथा उनको नियन्त्रण में रखने वाले मस्तिष्क और समस्त विश्व के प्रेम से परिपूर्ण विराद् हृदय की आवश्यकता थी। रामकृष्ण के ज्वलन्त विश्वास ने जो मूर्त रूप धारण कर लिया, इससे न केवल उनकी दूरदिशता व उनकी इच्छा-शक्ति को समर्थता ही सिद्ध होती हैं, अपितु उससे यह मी सिद्ध होता है कि वंगाल देश की भूमि भी उद्यत होकर व्याकुल मन से उनके आह्वान की प्रतिक्षा कर रही थी। प्रकृति ने स्वय शिशु विवेकानन्द को जन्म देकर इस शताब्दी के वस में डाल दिया था। कारण उस प्रकार की आत्मा के जन्मग्रहण का उपयुक्त अवसर उपस्थित हो गया था।

और नरेन्द्र जैसे एक हठी, अशान्त और झझा-विताडित नवयुवक मे, जैसा कि वह उस समय था, एक मविष्यत् नेता व अपनी आशा के सर्वथानुकुल प्रचार-दूत का एकदम दर्शन भी रामऋष्ण की असाधारण वुद्धिमत्ता का ही सूचक है।

रामकृष्ण और विवेकानन्द की प्रथम मुलाकात की कथा विस्तारपूर्वक वर्णन करने लायक है। अपनी इच्छा न होने पर भी जो दुर्निवार आकर्षण नरेन्द्र ने अनुमव किया था, और जिस आकर्षण के फलस्वरूप अपने शत-शत प्रतिरोध के वावजूद भी वह रामकृष्ण की इच्छानुसार उनसे मिलने के लिए वाघ्य हुआ था, इसे पढकर पाठकगण स्वय भी उसका अनुभव कर सकते हैं।

परन्तु इससे पूर्व जिस समय यह घूम्रकेतु रामकृष्ण के मार्ग मे प्रविष्ट होकर उसमे विलीन हो गया, उस समय की उस तरुण प्रतिमा का चित्रण आवश्यक है। र

१. इटैलियन नवजागृति के युग में मेरी माता की गोदी में शिशु ईसा के चित्र को 'वैम्विनो' नाम से प्कारा जाता है।

२ विवेकानन्द के प्राच्य व पाश्चात्य शिष्यों ने हिमालयस्य अद्वेत आश्रम से चार खण्डों में 'स्वामी विवेकानन्द की जीवनी' नामक जो वृहत् जीवनी प्रकाशित की है, उसी के आधार पर मैं यह विवरण दे रहा हूँ।

विवेकानन्द एक कुलीन क्षत्रिय परिवार के सदस्य थे। उनके समस्त जीवन में युद्ध-परायण क्षत्रिय जाति की छाप पाई जाती है। १२ जनवरी, सन् १६६३ को कलकते में उनका जन्म हुआ। उनकी माता एक उच्चिशिक्षिता व राजकीय आनवान की महिला थी, जिनको वीर आत्मा महान् हिन्दू महाकाव्यो द्वारा परि-पुष्ट हुई थी। विवेकानन्द के पिता विलासवैमव के वीच एक अस्थिर जीवन व्यतीत करते थे। उनकी मनोवृत्ति, अठारहवी शताब्दी के एक फासीसी जागीर-दार के समान, स्वच्छन्द थी, और वहुत कुछ वोल्टेयर से मिलती-जुलती थी।

शारदानन्द ने स्वरचित रामकृष्ण की जीवनी मे जो विशद वर्णन दिया है, उससे और विवेकानन्द की अमेरिकन णिष्या मिंगनी क्रिस्टाइन की अप्रकाशित स्मृतिकथाओं से मी (जो कि कृपापूर्वक उन्होंने मुझे उपयोग के लिए दी थी) मैंने यहाँ कुछ अंग दिया है।

१ विवेकानन्द के ऊपर उनकी माता का प्रमाव सर्वदा स्मरणीय है। वह एक वडा जिद्दो व हठी लडका था, जिसके पालन-पोपण में उसकी माँ को वहृत कष्ट उठाना पडा था। तथापि विवेकानन्द के हृदय में मृत्युपर्यन्त अपनी माता के लिए एक सुकोमल श्रद्धा का स्थान वना रहा। सन् १८६४ के अन्त में उन्होंने अमेरिका में भरी समा में अपनी माता के प्रति श्रद्धाजिल अपित की थी। वे भारतीय नारी के सम्बन्ध में ज्यास्थान देते समय प्रायः अपनी माता के आत्मसंयम, पिवतता, व उनके उच्च चरित्र की प्रशसा किया करने थे। वे कहते थे: "मेरी माना से ही मुझे अपने जीवन व कर्म की निरन्तर प्रेरणा मिली है।"

मिगनी क्रिस्टाइन के अप्रकाशित सस्मरणों से हम विवेकानन्द के माता-पिता के चरित्र की कुछ विशेषताओं को जान सकते हैं, जो कि विवेकानन्द की अमेरिका में उसके साथ हुई वातचीत के सिलसिले में उसने संगृहीन किए थे।

अपनी माता से विवेकानन्द ने राजकीय शानशीकत, अनेक वौद्धिक गुण, असाधारण स्मृति शक्ति, और नैतिक पवित्रता प्राप्त की थी।

अपने पिता से उन्होंने विचार शक्ति, कलात्मक अनुभूति, और दया का सबक सीला था। उनके पिता उस युग के मनुष्य थे, जबिक पाश्चात्म प्रत्यसवाद (Positivism) ने भारतीय नवयुवको के हृदयो को अपनी वाढ मे वहा दिया था। उमके फलस्वरूप धर्म में उनका विश्वास नष्ट हो चुका था। वह उसे अन्वविश्वास के अतिरिक्त और कुछ न समझते थे। वे उनके ह्दय में जात-पाँत के प्रति उदासीनता का मान था, कारण उनकी मनो-वृत्ति उदार थी, और अपनी उच्चता के प्रति उनके हृदय मे एक हास्यमय चेतना थी। परन्तु उनके दादा ने जो कि एक समृद्धिशाली सुसस्कृत व्यक्ति थे, पच्चीस वर्ष की आयु में ही अपनी पत्नी, वाल-वच्चो, ऐश्वर्य व मान-मर्यादा सबको लात मारकर 'जङ्गल' की शरण ले ली थी और सन्यास का व्रत धारण किया था। और उस दिन के बाद वे फिर कमी दिखाई नहीं दिये। "

नवजागृति के कलाकार राजकुमार के समान विवेकानन्द का शैशव व किशोर काल व्यतीत हुआ था। े उसे जन्म से ही अनेक गुण प्राप्त हुए थे, और उसने अभ्यास द्वारा उन सबको विकसित किया था। उसके देह में सिंह का पराक्रम व मृगशावक की चचलता थी। उसके देह का गठन मल्लयोद्धा के सदृश हुण्ट-पुष्ट या और वह असीम साहस ने मरा हुआ था। वह सव शारीरिक व्यायामो का सिद्धहस्त मास्टर या । वह मुख्टियुद्ध करने, तैरने व नाव चलाने मे कुशल था और घुडसवारी का भी उसे शौक था। वह युवको का प्रिय और फैशन का निर्णायक था। वह सकीर्तन मे सुन्दर कलापूर्ण नृत्य करता था। उसका कण्ठस्वर मघुर था, इसी ने वाद मे रामकृष्ण को मुग्व कर लिया था। उसने चार-पाँच वर्ष तक प्रसिद्ध हिन्दू व मुसलमान उस्तादो से गाने और वजाने की शिक्षा प्राप्त की थी। उसने स्वरलिपि की रचना की थी और भारतीय सगीत के विज्ञान व दर्शन के सम्वन्घ मे एक प्रामाणिक प्रवन्घ भी प्रकाशित किया था। वास्तव मे वह सगीत के वारे मे सर्वत्र एक प्रामाणिक विचारक समझा जाता था। उसके निकट सगीत मन्दिर प्रवेश का तोरण द्वार था और परमात्मा के प्रासाद मे प्रवेश करने का पथ था। कालेज मे वह अपनी तीव वृद्धि के लिए विख्यात था । मौतिक विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, गणित विद्या, दर्शनशास्त्र एवं भारतीय अथवा पाश्चात्य भाषाएँ सभी के लिए उसका उत्साह एक समान

हाफिज की किवना और वाइविल की कलात्मक रचना की प्रशसा किया करते थे। उन्होंने विवेकानन्द को न्यू टैस्टामैण्ट व ओल्ड टैस्टामैण्ट की तरफ निर्देश करते हुए विचित्र बात कही थी: "यदि कोई धर्म है तो वह इस पुस्तक मे है।" परन्तु वे आत्मा और परलोक मे विश्वास न करते थे। उनकी उदारता व दानशीनता फिजूलखर्ची की सीमा तक पहुँच जाती थी, और वे एक मुस्कराते और ससारी सशयवाद के शिकार प्रतीत होते थे।

१. अर्थात् इटैलियन नवजागृति के युग मे ।

२. देवी सरस्वती का मन्दिर।

था। उसने अँगरेजी व सस्कृत कवियो का अध्ययन किया था। ग्रीन और गिवन के ऐतिहासिक ग्रन्यों का अच्छी तरह मनन किया था। फासीसी राज्यक्रान्ति एव नैपोलियन की जीवनी ने उसके अन्दर एक नया जीवन भर दिया या । अन्यान्य अनेक मारतीय वालको के समान उसने वचपन से ही व्यान करने का मी अभ्यास किया था । वह रात-रात भर जागकर 'इमिटेशन आफ जीसस क्राइस्ट' नामक पुस्तक व वेदान्त का अव्ययन किया करता था। दार्शनिक वादिववाद मे उसकी रुचि थी। तर्क, समालोचना, एव विचार विभेद करने का उसे एक प्रकार का नशा था, इसी से वाद मे वह विवेकानन्द नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह ग्रीक सौन्दर्य के साथ भारतीय व जर्मन विचारो का सपूर्ण समन्वय घटाना चाहता था । उसका सार्वभौमवाद, जीवन के सब रूपों के ऊपर आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करने की दृष्टि से लियोनार्दो <sup>१</sup> और एलवर्टी <sup>२</sup> के स्तर पर पहुँच गया या । यही तक नहीं, इस सार्वभौमवाद को एक घार्मिक आत्मा तथा पूर्ण विश्रुद्धता का मुकुट भी पहना दिया गया था। इस तरुण युवक ने, जिसे कि जीवन की सब सुल-सुविवाएँ व विलास-सामग्रियाँ प्राप्त थी, और जो कि स्वभावतः स्वछन्द व आवेगशील था, जानवूझकर कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण किया था। किसी सम्प्रशय से वढ़ हुए विना ही, तथा किसी घर्मविश्वास को ग्रहण करने से पूर्व ही उसके अन्दर यह मावना थी (यह मावना क्यो थी, इसके बारे में मैं गंभीर युक्ति बाद मे दूँगा) कि देह और आत्मा की पवित्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है--जिस आच्यात्मिक शक्ति की अग्नि जीवन के प्रत्येक पहलू मे प्रविष्ट होती है, परन्तु अल्पमात्र अशुद्धि से ही वह अग्नि वुझ जाती है। इसके अतिरिक्त एक महान् नियति की छाया उसके ऊपर पड रही थी। और यद्यपि वह इस नियति की दिशा से अभी अनिमज्ञ या तथापि वह उसके योग्य वनने व उसकी उपलब्धि करने के लिए प्रयत्नशील था।

गुणो की अनेकता एव विरोधी भावों की प्रवलता के कारण उसे अपने व्यक्तित्व के सुनिर्दिष्ट होने से पूर्व अनेक वर्षों तक आत्मा के कठिन द्वन्द्व में से गुजरना पडा । समह वर्ष की आयु से इक्कीस वर्ष की आयु तक (सन् १८८० से १८८४ तक) विवेकानन्द को निरन्तर तीव्रतर मानसिक व वौद्धिक सकटो की

१ लियोनार्दो :--इटली का विख्यात चित्रकार (१४५२-१५१६)।

२. एलवर्टी:—(१४०४-१४७२) इटली का विख्यात स्थपति, चित्रकार, कवि, दार्शनिक एव सगीतज्ञ। —अनुवादक

ऋह्वला मे से गुजरना पडा और अन्त मे धार्मिक सुनिश्चितता द्वारा इन सकटो का अन्त हुआ।

पहले पहल वह जान स्टुअर्ट मिल के (Essays on Religion) (धर्म पर निवन्ध) को पढकर प्रमावित हुआ था। उससे फैशनेवुल ब्रह्मसमाजी क्षेत्र मे उसने जिस नीवरहित आशावादी ईश्वरवाद का महल खडा किया था, वह चकनाचूर हो गया। उसे प्रकृति मे पाप का चेहरा दृष्टिगोचर होने लगा और वह उसके विरुद्ध उठ खडा हुआ। परन्तु वह (अलब्नेस्त ड्यूरर के समान) उबा देने वाले नैराश्य, एव पुरातन विषण्णता से आत्मरक्षा करने मे असमर्थ था। उसने हर्वर्ट स्पेन्सर से पत्र-व्यवहार किया परन्तु उसके सिद्धान्तो से भी उसे

१ अलबेस्त ड्यूरर--एक जर्मन चित्रकार व नक्काश (१४६१-१५२८)

<sup>--</sup>अनुवादक

२ अलब्रेस्त ड्यूरर रचित 'विषण्णता' के एक उत्कीर्ण चित्र की तरफ निर्देश है, जिसमे एक निराश देवदूत विज्ञान की विष्युद्धलता (Chaos) के बीच खडा हुआ विपाद की मूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उसके विषाद का माव असाधारण है और उसमे निरर्थक वौद्धिक अनुसंधान से क्लान्त, विरक्त व विषण्ण एक आत्मा की ओर इद्धित है।

ऐसा कहा जाता कि स्पेन्सर विवेकानन्द की दुस्साहसिक समालोचना को ₹ पढकर विस्मित रह गया और उसने उसकी अकाल विकसित दार्शनिक वृद्धि की वडी प्रशासा की। शारदानन्द के मतानुसार नरेन्द्र ने सन् १८८१ मे अपनी प्रथम परीक्षा से लेकर सन् १८८४ में अपनी अन्तिम परीक्षा तक, जो कि हमारे यहाँ की लाइसन्सियेट की डिग्री के समान है, पाश्चात्य दर्शन का खूव अध्ययन किया । उसने दकार्ते, काण्ट, फीश्टे, स्पिनोजा, हीगल, शोपनहार, आगस्ट कोम्त और डार्विन आदि सव दार्शनिको के विचार पढे। परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इन सब लेखको के विचार उनके सम्वन्य मि लिखित अगमीर सावारण पुस्तिकाओ द्वारा ही पढे थे, उनकी असली मूल पुस्तको का उसने अध्ययन नही किया । उसने कुछ दिन तक चिकित्साशास्त्र का भी अध्ययन किया, जिसमे मस्तिष्क व नाडी-सस्थान की रचना को विशेष रूप से पढा । पाश्चात्य "विश्लेपणात्मक एव वैज्ञानिक शैली ने उसे अपने वश में कर लिया था, और इसलिए वह उसी शैली को हिन्दू घार्मिक विचारो के अध्ययन में भी प्रयुक्त करना चाहता था।" (शारदानन्द।)

सन्तोष न हो सका। उसने अपने कालेज की उच्चकक्षा के छात्रो से विशेषतः व्रजेन्द्रनाथ शील से शङ्का समाधान का प्रयत्न किया । े उसने अपनी सव शकाएँ वृजेन्द्र के सम्मुख खोलकर रख दी, और सत्य की खोज मे उससे पथ-प्रदर्शन के लिए प्रार्थना की । वृजेन्द्रनाथ शील की ही प्रेरणा से उसने शैली का अघ्ययन किया और अपनी जलती हुई आत्मा को कवियो के सर्वेश्वरवाद (Panthe-15m) की हवाई लहरों में स्नान कराया । इसके वाद विवेकानन्द के इस तरुण परामर्शदाता ने उसे 'युक्ति-भगवान्' (God of reason) की सेवा के लिए आम-त्रित किया। परव्रह्म की यह घारणा वृजेन्द्र की अपनी ही निराली सूझ थी। उसके युक्तिवाद (Rationalism) मे एक अद्भुत विशेषता थी। वह कहता था कि उसमे वेदान्त के विशुद्ध अद्वैतवाद, हीगल के परम विचार से सम्वन्धित तर्क (Dialectic of absolute idea) और फान्सीसी क्रान्ति के सन्देश-समता, स्वाघीनता, व भ्रातृत्व इन सवका समावेश है । उसका विश्वास था कि "वैयक्ति-कता'' या "व्यष्टिवाद" का सिद्धान्त "पाप" है और समष्टि बुद्धि (Universal reason ) ही "पुण्य" है । इसलिए यह परम आवश्यक है कि विशुद्ध वुद्ध (Reason) को प्रकट किया जाए । यह एक महान् आधुनिक समस्या है, और वृजेन्द्र क्रान्ति के द्वारा इसका समाधान करना चाहता था। वृजेन्द्र का क्रान्तिकारी शाही युक्तिवाद (Imperial Rationalism) विवेकानन्द की शासक प्रकृति के कुछ अशो को अपील करता था। परन्तु उसके प्रचण्ड विक्षुव्य व्यक्तित्व को ऐसी सीमाओ में रुद्ध रखना समव न था। यद्यपि उसकी वृद्धि निस्सन्देह समिष्ट वृद्धि अखण्ड की प्रभुता को स्वीकार करने और व्यक्तिवाद की अस्वीकृति को नैतिकता का आधार वनाने के लिए तत्पर थी, परन्तु उसका जीवन उससे

१. यह विख्यात मनीपी इस समय (मूल ग्रन्थ रचना के समय—अनुवादक) मैसूर विश्वविद्यालय में वाइस चासलर हैं। वह भारतवर्ष के अन्यतम श्रेष्ठ पण्डित व दार्शनिक हैं। उन्होंने सन् १६०७ में 'प्रवुद्ध भारत' पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में अपनी स्मृति से विवेकानन्द के सम्बन्ध में अनेक सस्मरण दिये हैं, जो कि वाद में "स्वामी विवेकानन्द की जीवनी" नामक ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में १७२-१७७ पृष्ठ पर उद्घृत हुए हैं। कालेज में वे विवेकानन्द से केंची श्रेणी में पढते थे, परन्तु अयु में विवेकानन्द इनसे बडे थे।

२ उसने वर्ड सवर्थ का भी अध्ययन किया था। समस्त अँगरेज कवियो मे वर्ड सवर्थ ही सुदूर प्राच्य कवियो के निकटतर प्रतीत होता है।

सहमत न था। वह विश्व के सौन्दर्य और उसके आवेगो से अत्यन्त आकृष्ट था। उसे उनके पृथक् करने का प्रयत्न एक जगली हिंस्र पशु को निरामिषाहारी वनाने के प्रयास के समान था। उसकी विषण्णता और वेदना और भी वढ गई। उसे विश्वव्यापी बुद्धि व एक रक्तहीन परमात्मा को मोजन के रूप में देना एक परिहास के अतिरिक्त और क्या अर्थ रखता था? वास्तिवक हिन्दू होने के कारण, उसके लिए जीवन सत्य की सारवस्तु न होने पर भी, वह उसका सर्वप्रथम गुण था। इसलिए उसे परमात्मा के एक जीवित प्रकाश की, परब्रह्म के स्थूलरूप की, विद्याता निर्मित पुरुष की—एक ऐसे धर्मात्मा गुरु की आवश्यकता थी, जो उसे यह कह सकता: ''मैंने उसे (भगवान् को) देखा है। मैंने उसे छुआ है। मैं उसके साथ एकरूप हूँ।'' तथापि योरोपियन विचारघारा में पली हुई उसकी बुद्धि, और अपने पिता से विरासत में प्राप्त की हुई उसकी आलोचक मनोवृत्ति ने उसके हुदय और इन्द्रियों की आकाक्षा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रामकृष्ण के साथ उसके प्रथम साक्षात्कार की प्रतिक्रियाओं से वह विद्रोह स्पष्ट प्रकट हो जाता है।

अपने समकालीन समस्त युवक मनीषियों के समान वह भी केशवचन्द्र सेन के विशुद्ध प्रकाश से आकृष्ट हुआ था। वह उस समय अपने उच्चतम शिखर पर था, और नरेन्द्र को उससे ईर्ष्या होती थी। वह भी केशव बनना चाहता था। केशवचन्द्र के नवविद्यान के प्रति उसकी सहानुभूति स्वामाविक थी, और उसने उसमे सहयोग दिया। तूतन ब्रह्मसमाज के सदस्यों की सूची में उसका भी नाम दर्ज हो गया। रामकृष्ण मिशन के अनुयायी प्राय यह कहते हैं कि विवेकानन्द ब्रह्मसमाज द्वारा प्रचारित ऐसे ऐकान्तिक सुधारों से जो कि सनातन हिन्दूधर्म के अत्यन्त श्रद्धेय विश्वासों के सर्वया विरोधी हैं, कभी पूर्ण सहमत न हो सकते थे। परन्तु मैं इस बारे में उनसे सहमत नहीं हूँ। युवक नरेन्द्र के दायित्वहीन चरित्र

१. स्वामी विवेकानन्द नाम से विख्यात होने के वहुत दिन वाद तक भी ब्रह्म-समाज की सदस्य सूची मे उसका नाम लिखा रहा। और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि उन्होंने अपना नाम कभी भी उक्त समाज की सूची से कटाया नहीं है। वाद मे जब उनसे पूछा गया—''क्या आप ब्रह्मसमाज के विरुद्ध आक्रमण करते हैं?'' उन्होंने उत्तर दिया—''कदापि नहीं।'' वह ब्रह्मसमाज को हिन्दू-धर्म का ही एक उच्चरूप समझते थे। स्वामी विवेका-नन्द की जीवनी, प्रथम खण्ड, ब्रह्मसमाज के सम्बन्ध मे लिखित ३८ परि-च्छेद देखिए)। (वह साधारण ब्रह्मसमाज का सदस्य था, केशव के समाज का नहीं।—प्रकाशक)

के लिए सामृहिक विष्वस मे एक विशेष आनन्द का अनुभव करना सर्वथा संमा-वित था, और वह ऐसा व्यक्ति न था, जो अपने नये साथियो का इस मूर्तिखण्डन के लिए तिस्कार करता। केवल परवर्तीकाल में ही, और वह भी बहुत अश तक रामकृष्ण के प्रमाव के कारण वह हिन्दूवर्म के उन प्राचीन आचार व्यवहारो व विश्वासों को मानने व स्वीकार करने तथा उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट करने लगा था. जो कि दीर्घकालीन परम्परा से चले आ रहे थे, और हिन्दू जाति के जीवन मे घुलमिल गए थे। परन्तु मेरा विघ्वास है कि विना किंठन संघर्ष के यह समव नहीं हुआ। और रामकृष्ण से शुरू में उसके पीछें हटने में यह वौद्धिक अविश्वास ही कारण था। जो भी हो, उस समय तरुण ब्रह्मसमा-जियों ने जाति और धर्म के विचार को ताक में रखकर, समस्त हिन्दू जनता की शिक्षा व एकता के लिए वगाल मे जो आन्दोलन चलाया, उसने उसमे पूर्ण सह-योग दिया । उनमे से कुछ नौजवान सनातन हिन्दू धर्म के विरुद्ध कठोर आक्र-मण करने में ईसाई मिशनरियों से भी आगे वढ़ गए थे। परन्तु नरेन्द्र की स्वतत्र व सजीव बुद्धि ने विकृत वार्मिक जोश से पागल सव समालोचको की मूर्खतापूर्ण संकीर्णता को शीघ्र ही अनुभव कर लिया, और उसकी आत्मा और उसके जातीय अभिमान को इसके ठेस पहुँची । वह अर्घपक्व पश्चिमीय ज्ञान के आगे भारतीय विद्यावृद्धि को सिंहासनच्युत करने के लिए सहमत न हो सका । तथापि वह व्रह्मसमाज की गोष्ठियों में सम्मिलित होता रहा, परन्तु उसके हृदय में शान्ति नधी।

इसके बाद उसने एक तपोमय जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। वह एक जैवेरे व सीलदार कमरे में रहने लगा, जमीन पर विछीना डालकर उस पर सोने लगा। उसके विछीने पर चारों तरह पुस्तकें विखरी पड़ी रहती थी।

१ अपनी शक्तियों के परिपक्व हो जाने के वाद वे प्रायः कहा करते थे कि जनका सन्देश हिन्दू घर्म की अस्त्रीकृति नहीं है, अपितु उसकी परिपूर्णता है। वे आमूल मुघारों के पक्ष मे थे। तथापि वे चाहते थे कि यह सुघार अञ्चसात्मक शैली से ही अमल मे लाए जाएँ। (पूर्वोक्त पुस्तक देखिए)

केशव के भी यह वास्तविक शब्द हैं—''हिन्दू सनातनता (Conservation) का उदार भावना द्वारा प्रचार करो।'' ( इण्डियन एम्पायर, १८५४)

२ इससे यह प्रकट होता है कि नरेन्द्र ब्रह्मसमाज की ऐकान्तिक सुधार योजना से पूर्णत. सहमत न थे।—प्रकाशक

वह फर्श पर ही स्वय चाय बना लेता था और दिन-रात पढ़ने व घ्यान करने में मश्गूल रहता था। उसके सिर में असह्य, घातक पीड़ा होती थी, परन्तु वह अपनी प्रकृति के उन विरोधी आवेगों में सामजस्य स्थापित न कर पाता था, जिनका पारस्परिक संघर्ष नींद में भी उसका पीछा न छोड़ता था।

कह कहता है, "मेरी जवानी के शुरू से ही प्रतिदिन राित्र में जव मैं सो जाता था, मुझे दो स्वप्न आते थे। पहले स्वप्न में मैं अपने-आपको पृथ्वी के उन श्रेष्ठ-तम मनुष्यों में जिन्हें, सब प्रकार के ऐश्वर्य, सम्मान, शिक्त और यश प्राप्त हैं, वैठा हुआ पाता था और मैं अनुमव करता था मेरे अन्दर इन सब वस्तुओं को प्राप्त करने की शिक्त मीजूद है। परन्तु अगले ही क्षण दूसरे स्वप्न में मैं देखता था कि मैं सब सासारिक ऐश्वर्यों का त्याग कर, एक कौपीन घारण कर मिक्षावृत्ति द्वारा अपना पालन करता हूँ और एक वृक्ष के नीचे मेरी शैया है। और मैं सोचता था कि प्राचीन ऋषियों की तरह इस प्रकार का जीवन मी मैं व्यतीत कर सकता हूँ। इन दोनो चित्रों में से दूसरा चित्र विजयी रहता था। मैं अनुमव करता था कि इसी के द्वारा मनुष्य को परमानन्द की प्राप्त हो सकती है।.. और उसका पूर्वास्वाद लेकर मैं फिर सो जाता था..रात यही स्वप्न पुन: नया होकर मेरे सामने आता था।

जिस समय वह अपने मावी गुरु से मिलने के लिए जा रहा था, जो कि उसके समस्त आगामी जीवन का अधिनायक था, उस समय नरेन्द्र की ऐसी मानसिक दशा थी। उस महानगरी मे, जहाँ मारत और योरोप का मेल होता है, उसने सब धार्मिक महापुरुषो से एक-एक करके साक्षात्कार किया था, पंरन्तु उसे उससे शान्ति न मिल सकी। उसने व्यर्थ खोज की, आस्वाद लिया और फिर छोड दिया। इस प्रकार वह मटक रहा था..

उस समय उसकी आयु अट्टारह वर्ष की थी, और वह विश्वविद्यालय की प्रथम परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सन् १८८० के नवस्वर मास मे, राम-कृष्ण के अन्यतम मित्र सुरेन्द्रनाथ मित्र के पर पर (जो कि एक धनी करसग्रहीता थे और जिन्होंने मारतीय ईसाई धर्म मे दीक्षा ली थी) एक छोटे से उत्सव में नरेन्द्र ने एक सुन्दर धार्मिक गाना गया। इसी स्थान पर रामकृष्ण की वाज-

शारदानन्द-लिखित रामकृष्ण की जीवनी (दिव्य भाव) का अन्तिम खण्ड,
 गृतीय परिच्छेद ।

ऐसा कहा जाता है कि उसने अन्तिम प्रयत्न देवेन्द्रनाथ ठाकुर के साथ किया था । देवेन्द्रनाथ ने उसके महान् गुणो को स्वीकार किया है ।

हिष्ट ने नरेन्द्र की आत्मा की गहराई को भेद करके देखा और उसे चुन लिया। जिन्होंने नरेन्द्र को दक्षिणेश्वर आने के लिए निमित्रत किया—

युवक नरेन्द्र अपने उद्ग्ड व छिछोरे मित्रो के एक दल के साथ वहाँ पहुँच गया। वह अन्दर आकर उपस्थित हुआ। उसके चारो तरफ क्या हो रहा है। इसकी तरफ कोई दृष्टिपात न करते हुए, अपने ही विचारों में मग्न, वह आसन पर बैठ गया। रामकृष्ण ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए उसे गाने के लिए कहा। नरेन्द्र ने आज्ञा का पालन किया। उसके गाने का स्वर इतना आकर्षक था कि रामकृष्ण जो कि नरेन्द्र के सदश ही सगीत-प्रेमी थे, मावाविष्ट हो गए। मैं नरेन के ही शब्दों में आगे की घटना का वर्णन करता हूँ.

"मरा गान समाप्त होने पर वे एकदक उठ खडे हुए, और मुझे हाथ से पकडकर उत्तर की तरफ के बरामदे में ले गए, और हमारे पीछे का दरवाजा वन्त्र कर दिया। हमारे समीप और कोई न था। हमें कोई देख भी न सकता था, .. मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब मैंने उन्हें आनन्दिविभोर होकर रोते देखा। उन्होंने मेरा हाथ पकडकर, जैसे मेरा पहले से ही उनसे दीर्घकाल से काफी घनिष्ठ परिचय हो, ऐसा भाव दर्शाते हुए स्नेहपूर्वक कहा: 'ओह! तू इतनी देर करके आया है! तू इतना निर्दय क्यो था, जो मुझे इतने दिन तक प्रतीक्षा करनी पडी? मेरे कान और मनुष्यो की निरर्थक वाते सुनते-सुनते पक गए हैं। ओह! मेरी कितनी साध है कि मैं अपने मन की कथा किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के हृदय में डाल सकूं, जो कि मेरे आन्तरिक अनुभवो को ग्रहण कर सके। ...' कुछ देर तक सुवकियाँ लेने के बाद वे फिर मेरे सम्मुख हाथ जोडकर खडे हो गए और फिर कहने लगे: 'प्रभु। मैं जानता हूँ कि तुम वही नारायण के अवतार प्राचीन ऋषि नर हो, और मनुष्यो के दु खो को दूर करने के लिए फिर पृथ्वी पर आये हो।' मैं विस्मित रह गया। मैंने सोचा 'यह मैं क्या देख

१. रामकृष्ण ने वाद मे कहा—''मैंने उसके अन्दर देह के प्रति किसी प्रकार की ममता, कोई दम्म व अहकर तथा वाह्य वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं देखा। और उसके नेत्र।....ऐसा प्रतीत होता था कि कोई शक्ति उसकी अन्तरात्मा को वश में किए हुए है...और मैंने सोचा'''ऐसा मनुष्य कलकत्ते में कैसे रह सकता है।'.....''

२ इस प्रकार अपने प्रलाप के प्रथम णव्दों में ही उन्होंने विवेकानन्द के लिए समाज-सेवा का आदर्ण निर्घारित कर दिया जिसके लिए उसे अपना समस्त जीवन अपण करना था। यही आदर्श उसे मारत के अन्य ऋषियों से पृथक् करता है।

रहा हूँ ?' 'इसे होश मे लाना चाहिए। मैं विश्वनाय दत्त की सन्तान हूँ, यह मुझे कैसे इस प्रकार कहने का साहस करता है ?... .' परन्तु मैं जाहिरा तौर पर चुप रहा, और उन्हें अपनी बात जारी रखने दी। वे फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोले 'प्रतिज्ञा कर कि तू फिर जल्दी ही मुझे देखने के लिए अकेला आएगा।'.."

इस अद्भुत आतिथेय के हाथ से शीघ्र मुिंत पाने के विचार से नरेन्द्र ने आने का वायदा कर लिया, परन्तु अपने दिल में उसने फिर कमी उघर न आने का निश्चय किया। इसके बाद वे बैठक में लौट आये, जहाँ और सब बैठे थे। नरेन्द्र एक तरफ बैठ गया और घ्यानपूर्वक रामकृष्ण की तरफ देखने लगा। उसे उनके शब्दों व कार्यों में कुछ भी विचित्र न मालूम हुआ, उसने उनके शब्दों में एक अन्तर्वर्ती तर्क को देखा, और उसने यह अनुभव किया कि यह पूर्णत्याग और विस्मयकर सचाई के गम्भीर जीवन का ही फल है। उसने उन्हें कहते सुना (और ये शब्द नरेन्द्र के रात्रिकालीन अन्तर्द्धन्द्र का उत्तर थे):—"परमात्मा की उपलब्धि की जा सकती है। उसे उसी प्रकार देखा जा सकता है और उसके साथ उसी तरह बाते भी की जा सकती हैं, जिस प्रकार में तुम्हे देख रहा हूँ और तुमसे बाते कर रहा हूँ। परन्तु कौन ऐसा करने का कष्ट उठाता है? मनुष्य, स्त्री, बच्चे और अन्य सासारिक पदार्थों के लिए आँसू बहाते हैं। परन्तु ईश्वर के प्रेम के लिए कौन रोता है किन्तु यदि कोई सचमुच उसके लिए रोता है तो वह अवश्य उसे दर्शन देगा।"

और यह सर्वया स्पष्ट था कि जो व्यक्ति यह कया कह रहा है, उसके निकट

१. विवेकानन्द ने अपनी 'मेरे गुरुदेव' (My Master) शीर्पक वक्तृता में (स्वामी विवेकानन्द का जीवन, प्रथम खण्ड, २१२ पृष्ठ देखिए) जो विवरण दिया है, उसमें कहा है कि उसने ही पहले रामकृष्ण से बात प्रारम्भ की थी, और उसने जो सनातन प्रश्न एक-एक करके अन्य साधकों से पूछा था, वहीं उनसे भी पूछा था—''क्या आपने भगवान के दर्शन किये हैं?'' इस पर रामकृष्ण ने उत्तर दिया—''वत्स । मैंने भगवान् को देखा है। मैं उसे इसी प्रकार देखता हूँ, जैसे कि मैं तुम्हे अपने सम्मुख देख रहा हूँ। केवल मैं भगवान् को एक तीव्रतर अर्थ में देखता हूँ और मैं तुम्हे भी उसके दर्शन करा सकता हूँ।''

यह समव है कि यह वार्तालाप विवेकानन्द के रामकृष्ण से अच्छी तरह परिचित हो जाने के किसी वाद की तारीख में हुआ हो।

वह एक अर्यहीन प्रलापमात्र नहीं है, उसने उसके सत्य को स्वयं प्रमाणित कर देखा है: कुछ क्षण पूर्व नरेन्द्र ने जो दृश्य देखा था, उसके साथ वह अपने सम्मुख़ स्थित इस सरल शान्त ऋषि के चित्र का मेल न मिला सका । वह मन ही मन कहने लगा: "वह पागल है, परन्तु फिर भी सावारण मनुष्य नहीं है। समव है वह पागल हो, परन्तु फिर भी श्रद्धा के योग्य है।" विवेकानन्द इस विश्रान्त मनोदशा मे ही दक्षिणेश्वर से वापस आ गया, और यदि उससे उस समय यह प्रश्न पूछा जाता कि उसका रामकृष्ण से क्या सम्बन्व होगा, तो वह निश्चय यही उत्तर देता कि वह यथापूर्व ही रहेगा।

परन्तु इस विचित्र 'दर्शन' ने उसके ऊपर अपना असर प्रारम्म कर दिया । एक महीने वाद वह पैदल चलकर दक्षिणेश्वर आया ।

''र्सने उन्हे अकेला अपनी छोटी-सी शय्या पर वैठे देखा। मुझे देखकर वे प्रसन्न हए और मुझे स्नेहपूर्वक अपने विछोने पर एक तरफ अपने समीप वैठा लिया । परन्तु एक ही क्षण वाद मैंने उन्हें आवेग से कम्पित होते देखा । उनकी आँखें मेरी तरफ लगी हुई थी। और वह निरुद्ध नि म्वास के साथ अस्फुट स्वर में कुछ कहते हुए मेर निकटतर आते जा रहे थे। मैंने सोचा कि वे पहले की तरह ही कुछ पागलपन की वात कहेंगे। परन्तु इससे पूर्व कि मैं उन्हे रोक सकूं, उन्होंने अपना दायाँ पैर मेरे शरीर पर रख दिया। वह स्पर्श कितना मयानक या ! मैं आँखे खोले-खोले ही देख रहा था, कि कमरे की दीवारे व उसके अदर की अन्य सव वस्तुएँ चक्कर लगा रही हैं, और घीरे-घीरे शून्य मे विलुप्त होती जा रही हैं।.. समस्त ससार, और मेरा अपना व्यक्तित्व मी उसी समय एक नामरिहत भून्य मे लीन हो गया । यह भून्यता, मानो प्रत्येक वस्तु को अपना ग्रास वना रहीं थी। मैं डर गया और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। मैं मय से चिल्ला उठा, 'आप क्या कर रहे हैं ? घर पर मेरे मां-वाप हैं...' तव वे हैंसने लगे और मेरी छाती पर अपना हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा: 'अच्छा ! ठीक है । आज यही तक रहने दो । समय आने पर वह था जावेगा ।' उनके यह शब्द कहने के साथ ही वह सब विस्मप्रकर दृश्य लुप्त हो गया। मैं अपने-आप मे आ गया, और वाहर और मीतर सब चीजें पूर्ववत हो गई ।"

मैंने यह आश्चर्यजनक विवरण विना किसी निर्धिक टीका टिप्पणी के उद्धृत कर दिया है। पाश्चात्य विद्वान चाहे कुछ मीं क्यों न सोचे, परन्तु वे मारतीय आत्माओं की इस संमोहन-शक्ति से चिकत हुए विना नहीं रह सकते, जो कि शैक्सपीयर के आवेगमय स्वप्नद्रष्टाओं का स्मरण कराती है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस घटना में स्वप्नद्रष्टा एक दुर्वल, सहजविश्वासी या आलोचना शक्ति से शून्य आत्मा न थी। उसने स्वय ही अपने इस दिव्य दर्शन के विरुद्ध विद्रोह किया। उसका प्रवल व्यक्तित्व, विपत्ति की गन्ध पाकर, सब प्रकार की समोहन क्रियाओं का घोरतर विरोधी हो गया था। और उसने अपने-आपसे सबसे पहला यही प्रश्न पूछा कि क्या वह किसी प्रकार के मैस्मरिज्म (वशीकरण) का शिकार तो नहीं हो गया है ? परन्तु उसके ऊपर उसके कोई लक्षण दिखाई न देते थे। उसके ऊपर से जो तूफान अभी गुजर चुका था, उसके आघात से अभी तक कांपते हुए भी वह आत्म-रक्षा के लिए सतर्क हो गया। परन्तु केवल इस एक प्रचण्ड आघात के बाद शेष सव मुलाकात सामान्यरूप में हुई। रामकृष्ण ने अपने अतिथि के साथ इस तरह व स्नेहपूर्ण घनिष्ठता का व्यवहार किया, मानो कोई घटना घटित नहीं हुई।

संमवत. इसके एक सप्ताह वाद जव नरेन्द्र तीसरी वार उनसे मिलने के लिए आया, तो उसने आत्मरक्षा की हिष्ट से अपनी समस्त विचार-शक्ति को जागृत किया हुआ था। उस दिन रामकृष्ण उसे एक पार्श्वर्वर्ती उद्यान में ले गए। कुछ देर इवर-उघर टहलने के बाद वे एकान्त गोष्ठी मवन में वैठ गए। शीघ्र ही रामकृष्ण मावाविष्ट हो गए। नरेन्द्र उनकी तरफ गौर से देख रहा था, कि अकस्मात् ही रामकृष्ण ने उसे छू दिया। तत्काल ही नरेन्द्र की समस्त बाह्य चेतना विलृप्त हो गई। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसने देखा कि रामकृष्ण उसकी तरफ देख रहे थे, और उसकी छाती पर घीरे-घीरे प्रहार कर रहे थे।

वाद के दिनों में गुरु ने अपने शिष्यों से कहा :---

"जब वह उस अवस्था मे था, तो मैंने उससे अनेक प्रश्न पूछे । मैंने उससे पूछा कि वह पहले कौन था, अब उसकी क्या अवस्था है, इस पृथ्वी पर उसका क्या लक्ष्य है, और वह कब तक जीवित रहेगा ? उसने गमीर मे निमग्न होकर मेरे प्रश्नो का यथोचित उत्तर दिया । मैंने उसके बारे मे जो कुछ देखा व अनुमान किया था, इन उत्तरों से उसकी पृष्टि हो गई । यह चीजे गोपनीय हैं । किन्तु मुझे मालूम हो गया कि वह एक ऋषि है, जिसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त है और घ्यान की शक्ति पर उसका पूरा-पूरा अधिकार है । और जिस दिन वह अपनी सच्ची प्रकृति को जान जाएगा, वह अपनी इच्छा से ही शरीर का त्याग कर देगा । "

१. श्री श्रोरामकृष्ण लीला प्रसग, पृष्ठ ४३६।

परन्तु उस समय रामकृष्ण ने नरेन्द्र को उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। अलबता। वह इस विशेष ज्ञान के आधार पर उससे व्यवहार करने लगे और नरेन्द्र को उनके शिष्यों में एक विशेष स्थान प्राप्त हो गया।

परन्तु नरेन्द्र ने अभी तक शिष्य की उपाधि घारण न की थी। वह किसी का शिष्य न होना चाहता था। वह रामकृष्ण की अनिधगम्य शक्ति से चिकत हो गया था। चुम्चक जिस प्रकार लोहे को अपनी तरफ खीच लेता है, उसी प्रकार इसने उसे अपनी तरफ खीच लिया था, परन्तु वह स्वयं एक सुदृढ घातु का बना हुआ था। उसकी बुद्धि किसी का प्रभुत्व न मानना चाहती थी। जब कि कुछ ही दिन पूर्व बुद्धिवादी वृजेन्द्रनाथ शील के साथ उसके सम्पर्क के समय उसके हृदय ने उसकी बुद्धि के विरुद्ध विद्रोह किया था, वहाँ अब उसकी बुद्धि उसके हृदय को सन्देह की दृष्टि से देखने लगी। वह अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने और जो वस्तु उनकी बुद्धि द्वारा नियन्त्रित थी, उसके अतिरिक्त गुरु की अन्य किसी वात को भी न मानने के लिए दृढ-सकल्प था। अन्यान्य मनुष्यो का विचार शून्य विश्वास उसके हृदय मे घृणा उत्पन्न कर देता था।

अब इस नवीन शिष्य और प्राचीन गुरु में जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, उससे विचित्र अन्य सम्बन्धों की कल्पना नहीं की जा सकती । नवेन्द्र अश्रुप्रवाह धादि स्त्रीसुलम दुर्वलता से युक्त मावप्रवण मिक्त से घृणा करता था। वह हरेक वस्तु को विचारपूर्वक देखता था। वह एक क्षण के लिए भी अपनी बुद्धि को सिहासनच्युत न देख सकता था। अकेला वहीं ऐसा शिष्य था, जो कि रामकृष्ण के प्रत्येक शब्द को तोलता था, सदेह की दृष्टि से देखता था। परन्तु रामकृष्ण भी उत्तेजित व क्रुद्ध होने के स्थान पर इस वात के कारण उसे उतना ही अधिक चाहते थे। नरेन्द्र से मिलने से पूर्व रामकृष्ण को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सुना गया था:—

"माँ, मैंने जो कुछ उपलिब्ब की है, उसमे सन्देह करने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेज दे।"

मां ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नरेन्द्र जिस प्रकार हिन्दू देवी-देव-

१: नरेन्द्र रामकृष्ण के साथ पाँच वर्ष तक रहा, परन्तु इस काल मे कलकत्ता मे भी उसका अपना एक घर था। वह सप्ताह मे एक या दो बार दक्षिणेश्वर जाता था, और कभी-कभी चार-पाँच दिन तक भी अपने गुरु के पास ठहर जाता था। यदि वह कभी एक सप्ताह तक वाहर रहता तो रामकृष्ण उसे बुला भेजते।

ताओं को अस्वीकार करता था, उसी प्रकार वह अहैतवाद का भी विरोधी था। वह अहैतवाद को अनीप्रवरवाद कहकर पुकारता था। वह हिन्दू धर्मणास्त्रों के आदेशों का खुले तौर पर मजाक उडाता था। उसने रामकृष्ण से कहा: "यदि लाखों मनुष्य आपको परमात्मा कहें, परन्तु यदि मुझे स्वय उसका प्रमाण नहीं मिलता तो मैं कभी आपको वैसा न कहैंगा।"

रामकृष्ण ने हास्यपूर्वक नरेन्द्र का समर्थन किया, और अपने शिष्यो से कहा:

"किसी भी वस्तु को केवल मेरे कहने के कारण स्वीकार न करो। स्वय प्रत्येक वस्तु की परीक्षा करो।"

नरेन्द्र की तीव्र थालोचना, और उसके आवेगमय तर्क उन्हें आनन्द से मग्न कर देते थे। नरेन्द्र की उज्ज्वल तर्कबुद्धि, और सत्य के अनुसन्धान के लिए उसकी अयक निष्ठा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी, वे उसे शैव शक्ति का प्रकाश मानते थे और कहते थे कि यह शक्ति ही अन्त मे माया की पराभूत करेगी। वह कहते थे:—

'देसो । देखो । कैसी अन्तर्मेदी दृष्टि है । यह एक प्रज्वलित अग्निशिखा है, जो कि समस्त अपवित्रताओं को भस्म कर देगी । महामाया, स्वय भी उसके पास दस कदम के अन्दर तक नहीं घुस सकती । उसने उसे जो महिमा दी है, उसकी शक्ति ही उसे पीछे रोके रखती है ।"

नरेन्द्र का ज्ञान देखकर रामकृष्ण की प्रसन्नता इतनी तीव्र हो उठती थी कि वे वीच-वीच मे भावाविष्ट हो जाते थे।

तथापि कमी-कमी जब उसकी आलोचना दूसरो का कोई ख्याल न करते हुए कठोर भाव से प्रयुक्त होती थी, तो उससे वृद्ध रामकृष्ण को दु.ख अनुमव होता था। नरेन्द्र ने रामकृष्ण के मुँह पर हो कहा:—

"आप कैसे जानते हैं कि आपकी उपलिव्वयाँ केवल आपके अस्वस्थ मस्तिष्क की ही उपज या केवल दृष्टिभ्रम मात्र नहीं हैं ?"

रामकृष्ण खिन्न होकर सान्त्वना प्राप्त करने के लिए वहाँ से उठकर माँ के चरणों में नतजानु होकर प्रार्थना करने लगे। माँ ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा:—

"धैर्य रखो ! जल्दी ही नरेन्द्र की आँखें खुल जाएँगी ।"

यह ब्रह्मसमाज की मनोवृत्ति है।
 १७

कभी-कभी जब वे नरेन्द्र व अन्य शिष्यों के वीच कभी समाप्त न होने वाले वाद-विवाद से तङ्की आ जाते तो वे माँ से प्रार्थना करते :—

"माँ। नरेन्द्र को अपनी थोडी सी माया दे दे, जिससे उसका बुद्धिविकार कुछ कम हो जाए और उसका हृदय मगवान को छू सके।" परन्तु विवेकानन्द की यन्त्रणा-कातर आत्मा आर्तनाद कर उठी—"मुझे भगवान नहीं चाहिए। मुझे शान्ति की इच्छा है—अर्थात् परम सत्य, परम ज्ञान, परम असीमता की इच्छा है।"

वह यह नही देखता था कि उसकी यह इच्छा ही वृद्धि की सीमा से परे है, और उसके हृदय की निश्चित युक्ति भून्यता को प्रकट करती है। उसके मन को मगवान् के सम्बन्ध मे प्रमाण द्वारा सन्तुष्ट करना समव न था। भारतीयों के समान ही वह कहता था:—

"यदि मगवान् वस्तुतः सत्य है तो उसका प्रत्यक्ष करना मी समव है।"

परन्तु घीरे-घीरे उसे यह मालूम हो गया कि मावावेशों का शिकार वह व्यक्ति, जिसे कि वह पहले पूर्णतया केवल उसके हृदय की ताडना के ही वशीभूत समझता था, बुद्धि के क्षेत्र में भी उससे कही अधिक वडकर अधिकार प्राप्त किये हुए है। वाद में उसने रामकृष्ण के सम्बन्ध में कहा था —

"वाहर से देखने मे वे पूर्ण मक्त हैं, परन्तु अन्दर से पूर्ण जानी हैं: मैं सर्वया उनके विपरीत हैं।"

किन्तु इस वात को स्वीकार करने, और स्वेच्छापूर्वक रामकृष्ण के हाथ मे अपनी सामिमान स्वतन्त्रता को सींपने से पूर्व वह वार-वार रामकृष्ण के निकट जाता था, और फिर वहां से माग आता था। और उन दोनो के बीच एक आवेगमय आकर्षण एव गुप्त सघर्ष का पारस्परिक खेल जारो था। नरेन्द्र के निष्ठुर स्पष्ट भाषण, जिन वस्तुओं मे उसका विश्वास न था, उनके प्रति उसकी सहानुभूति के अभाव, सब प्रकार के जान के मिथ्या आडम्बरों के प्रति उसकी दुर्वम सग्राम की घोषणा, और दूसरों की सम्मतियों के प्रति उसकी अभिमानपूर्ण

१. वे इन वाद-विवादों के सम्बन्त में कहा करते थे—''शून्य पात्र में जल मरते हुए मक-मक आवाज होती है, परन्तु जब पात्र मर जाता है, कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जिस मनुष्य ने मगवान को नहीं पाया है, वह केवल मगवान को सत्ता और उसके प्रयोजन को लेकर निर्यंक तर्क करता रहता है। परन्तु जिसने पा लिया है, वह मौन रहकर ही दिव्य आनन्द का भोग करता है।

उदासीनता ने उसे अन्य लोगो की शत्रुता व निन्दा का पात्र वना दिया था। पर वह अपने अभिमान के नशे मे उनकी कोई परवाह न करता था। १

परन्तु रामकृष्ण अपने सम्मुख कभी नरेन्द्र की निन्दा न होने देते थे। कारण, उन्हें नरेन्द्र के बारे मे पूर्ण निश्चय था। वह कहते थे कि वह युवक विशुद्धतम स्वर्ण का बना हुआ है, और ससार की कोई मिलावट उसे दूषित नहीं कर सकती। रामकृष्ण को एकमात्र यही भय था कि ऐसी प्रशसनीय वृद्धि कही पीछे अपने मार्ग से भ्रष्ट न हो जाए, और वह अपने अन्दर सघर्ष करनेवाली अनेक शक्तियों को ऐक्य साधन के शुभ कार्य में न लगाकर किसी नये सम्प्रदाय व नये दल के निर्माण में उनका दुरुपयोग न करने लगे। उनके हृदय में नरेन्द्र के प्रति प्रगाह स्नेह था, परन्तु जब नरेन्द्र दीर्घकाल तक उनसे

<sup>8</sup> शारदानन्द ने, जो कि वाद मे विवेकानन्द के अन्यतम मित्र व एकान्त अनु-गत अनुचर बन गए थे, और जिन्होंने रामकृष्ण के साथ उनके सम्बन्धो के वारे मे सवसे श्रेष्ठ व विश्वसनीय विवरण दिया है, स्वीकार किया है कि जब पहले-पहल उन दोनों के एक मित्र के घर पर विवेकानन्द के साथ उसका प्रथम साक्षात्कार हुआ, उस समय उनके मन मे मी उसके प्रति कोई सद्भावना विद्यमान न थी। नरेन्द्र सज-धजकर, विढया पोशाक पहने हुए घृणा का भाव लिए हुए अन्दर प्रविष्ट हुआ । वह घीमे-घीमे अस्फुट स्वर मे एक हिन्दी भजन गुन-गुनाता हुआ बैठ गया, और उपस्थित व्यक्तियो को उपेक्षा की दृष्टि से देखता हुआ सिगरेट पीने लगा। परन्तु जब सम-सामयिक साहित्य की आलोचना का प्रसंग छिडा, तो उसने मी वाद-विवाद में माग लिया, और उससे उसकी नैतिक व सौन्दर्य की मावना की महत्ता और रामकृष्ण के प्रति उसका अनुराग प्रकट हो गया। उसने कहा कि रामकृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस जीवन मे अपने आन्तरिक आदर्श को विना किसी समझीते के अमल मे ला रहे हैं। (शारदानन्द रचित राम-कृष्णं की श्रेष्ठ जीवनी 'दिव्य भाव' के अन्तिम खण्ड मे 'विवेकानन्द और रामकृष्ण' शीर्षक परिच्छेद देखिए)।

२. वे नरेन्द्र के आत्मिविश्वास को कभी धक्का न पहुँचाते थे, अपितु उसे उत्सा-हित करते रहते थे। वे अन्य शिष्यो की अपेक्षा उसे विशेष मुयोग व सुविधा प्रदान करते थे। दृष्टान्त के तौर पर, उन्होंने नरेन्द्र को सब प्रकार के अखाद्य पदार्थों के भक्षण को भी अनुमित दे दी थी। कारण, वे कहते थे कि नरेन्द्र जैसे व्यक्ति के लिए यह नितान्त गौण वस्तुएँ हैं।

दूर रहता या तो उनका सस्नेह उद्देग प्रकाश नरेन्द्र को परेशान व उत्तेजित कर देता था। रामकृष्ण स्वय भी उससे लिज्जित होते थे, परन्तु वे वैसा किए बिना रह भी न सकते थे। आम जनसमुदाय के बीच, जव रामकृष्ण उसकी अतिशय प्रशसा करते थे, हज्टान्त के तौर पर जब वे केशवचन्द्र की सुप्रतिष्ठित ख्याति के मुकाविले मे तब तक कीर्तिहोन तरुण नरेन्द्र की मावी ख्याति की संमावना को उच्च स्थान देते थे, तो उससे नरेन्द्र उनके प्रति क्रुद्ध हो उठता था। वे कलकत्ते की गलियों में, और यहाँ तक कि साधारण ब्रह्मसमाज के मन्दिर में मी उसे खोजते फिरते थे। एक दफे वे इसी प्रकार साधारण ब्रह्मसमाज<sup>9</sup> की समा मे प्रार्थना के समय नरेन्द्र को ढूँढते हुए घुस गए, और उन्हे उस हालत में वहाँ देखकर लोग उनके विरुद्ध नाना प्रकार के कटु व निन्दापूर्ण आलोचना करने लगे। नरेन्द्र को इससे कष्ट भी हुआ, परन्तु साथ ही क्रोध भी हुआ और उसने इस पीछा किए जाने से मुक्ति पाने के लिए रामकृष्ण को कठोर शब्द भी कहें। उसने रामकृष्ण से कहा था कि किसी भी मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति इस प्रकार पागल न होना चाहिए, और यदि वे उसे इतना अधिक प्यार करते हैं तो वे अपनी आष्यात्मिक महानता को गँवाकर उसके (नरेन्द्र के) ही स्तर पर आ जाएँगे। सरल व पवित्र रामकृष्ण ने भयपूर्वक नरेन्द्र के कथन को मुना, और लौटकर माँ से सलाह पूछने लगे । परन्तु 'वे सान्त्वना पाकर फिर लौट आए । और नरेन्द्र से कहा:--

"ओ । अमागे । मैं तेरी वात नहीं सुन सकता । माँ ने मुझे कहा है कि मैं तुझे इसलिए प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे अन्दर मगवान को देखता हूँ । जिस दिन मैं तेरे अन्दर उसे न देख सक्रूंगा, उसी दिन मेरे लिए तुझे देखना असह्य हो जाएगा।"

शीघ्र ही उन दोनों की हालत विपरीत हो गई। अब वह समय आ गया जब कि नरेन्द्र की उपस्थिति को रामकृष्ण एकदम निर्लिप्त भाव से देखने लगे। वे इस प्रकार अन्य व्यक्तियों के साथ वातों में व्यस्त रहने लगे कि मानो उन्होंने नरेन्द्र को देखा ही नहीं है। कई सप्ताह तक यही क्रम जारी रहा। तथापि नरेन्द्र

१ ब्रह्मसमाज का यह वर्ग केशवचन्द्र से अलग हो गया था, और जातीय हिन्दू हिष्टकोण के साथ किसी प्रकार के समझौते का सर्वथा विरोधी था। यह उल्लेख योग्य है कि नरेन्द्र उन दिनो इस संस्था का सदस्य था। रामकृष्ण ने केशवचन्द्र के ऊपर अपने प्रमाव के कारण अनजाने मे ही इस वर्ग मे अपने अनेक शत्रु पैदा कर लिए थे।

धैर्यपूर्वक चुपचाप आकर फिर-फिर उनके पास बैठ जाता। रामकृष्ण ने उससे पूछा कि जब वे उसके साथ बात नहीं करते तो वह क्यों आता है। नरेन्द्र ने उत्तर दिया: "मैं आपके शब्द सुनने के लिए यहाँ नहीं आता। मैं आपसे प्यार करता हूँ—और इसलिए आपको देखने के लिए आता हूँ।"

गुरु की आघ्यात्मिक मिक्त ने घीरे-घीरे विद्रोही मिष्य की वस मे कर लिया। नरेन्द्र ने व्यर्थ ही रामकृष्ण के विश्वासी—विभेषतः दो सर्वया विपरीत विश्वासी—मूर्तिपूजा मे निष्ठा और एक अद्वितीय एकत्व मे विश्वास—का उपहास किया। मगवान का जादू धीरे-धीरे अपना कार्य कर रहा था।

रामकृष्ण ने उससे पूछा: "यदि तुम मेरी माँ को नही मानते तो यहाँ क्यो आते हो ?" नरेन्द्र ने उत्तर दिया: "क्या आने से ही मुझे उसे मानना होगा ?"

गुरु ने कहा: "अच्छा । अब से कुछ ही दिन बाद न केवल तुम उसे मान ही लोगे, अपितु उसका नाम मात्र सुनकर रोने लगोगे।" ।

"मेरे नेशों के सम्मुख जो परिवर्तन घटित हो रहा था, मैं निहायत दिल-वस्पी के साथ उसे देख रहा था। मेरे जैसे एक घोरतर वेदान्ती, हींगेलियन व क्रान्तिकारी युवक की कालीपूजा व घार्मिक भावावेश के प्रति क्या भावना हो सकती है, यह सहज ही कल्पना की जा सकती है। परन्तु विवेकानन्द जो कि जन्म से ही एक मूर्ति-विष्वसक, स्वतन्त्र विचारक, निर्माण व शासन करने वाली बुद्धि का स्वामी, और आस्माओं को वश में करने वाला था,

श्राम्विक्ष्वास और मूर्तिपूजा के घोरतर विरोघो एव मूर्तिमजक नरेन्द्र को काली और उसके पुरोहित के सम्मुख नतजानु होते हुए देखकर ब्रजेन्द्रनाथ शील को जो विस्मयकारी आघात पहुँचा, उसे उन्होंने स्वय स्वीकार किया है। कौतूहल के वशवर्ती होकर स्वय दक्षिणेश्वर जाने से पूर्व तक उन्होंने इसके लिए नरेन्द्र की कठोर णव्दों में मर्त्सना करनी प्रारम्भ कर दी थी। एक अपराह्न दक्षिणेश्वर में व्यतीत कर वे वहाँ से नैतिक व दैहिक विस्मय की दिशा में वापस आये। उनकी समस्त पूर्ववर्ती घारणाएँ इगमगाने लगी। अनजाने में ही वे उस आबोहवा के वशीभूत हो गए जो कि रामकृष्ण के देह से निकलती प्रतीत होती थी। इस विख्यात युक्तिवादो विद्वान् एव विश्वविद्यालय के उच्चपदस्थ व्यक्ति के ऊपर, जिसने कि अभी तक अपने विचार-स्वातन्त्र्य की रक्षा की थी, जो अपूर्वमावित प्रतिक्रिया दिखाई दी उसका वर्णन नितान्त मनोरञ्जक है—

जब रामकृष्ण नरेन्द्र के लिए परमत्रह्म के साथ एकत्वसम्पादक अद्वेत वेदान्त का द्वार खोलना चाहते थे, तब भी वैसा ही हुआ। नरेन्द्र ने उनके इस विचार को घर्म का अपमान व पागलपन कहकर उडा दिया। वह इस विचार की हँसी उडाने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देता था और एक दिन वह और एक अन्य शिष्य इसकी युक्तिशून्यता पर व्यङ्ग करते हुए हो-हो करके हँस रहे थे। वे कह रहे थे:—"यह लोटा मगवान् है।..यह मिख्याँ मगवान् हैं।.." पार्थवन्तिं कक्ष मे रामकृष्ण ने हँसते हुए लडको की घ्विन मुनी। वे अर्घचेतन अवस्था मे चुपचाप कमरे के अन्दर आये और नरेन्द्र को स्पर्श किया। स्पर्शमात्र से

वह कैसे इस अद्भुत अतिप्राकृतिक, रहस्यवाद की दलदल मे फँस गया, यह हम्य एक ऐसी पहेली थी जो उस समय मेरे विशुद्ध तर्क (Purc Reason) के दर्शनशास्त्र के लिए दुर्बोघ्य प्रतीत होती थीं। ...

"(रोगनिदान की उत्मुकता के वशवर्ती होकर) अन्त मे मैं विवेकानन्द के गुरु को देखने व उसकी कथा सुनने के लिए दक्षिणेश्वर गया। वहाँ पर मन्दिर के प्रांगणस्य उद्यान मे निर्जन प्रशान्त वृक्षो की छाया मे ग्रीष्म के मुदीर्घ दिन का अधिकाण समय व्यतीत कर जब घर लौटने लगा, तो मयङ्कर घनघोर वर्षा व आँघी-तूफान के अधकार के बीच सूर्य अस्त हो रहा था। मैं एक नैतिक व दैहिक भ्रान्ति अनुभव करने लगा। मुझे इस प्रच्छन्न सत्य का मान होने लगा कि आपाततः उच्छुह्वल व अनियन्त्रित दिखाई देने वाले पदार्थों को भी नियम का शाही बन्धन अपने नियन्त्रण मे बाँघे हुए है, अनु-भव-शक्ति अपनी समस्त भूल-भ्रान्तियों के साथ भी तर्क का ही प्रारम्भिक स्तर है। और किसी बाह्य रक्षक शक्ति मे विश्वास आत्मनिर्णय की प्रारम्मिक क्रिया का ही एक अस्पष्ट प्रतिविम्व मात्र है। और विवेकानन्द के परवर्ती जीवन मे इस सत्य का एक महत्वपूर्ण समर्थन दिखाई देता है। कारण, विवेकानन्द जिस दृढ निम्चयता की खोज करता था, वह अपने गुरु के आशीर्वाद व शक्ति से उसे प्राप्त करके सार्वमौम मनुष्य और आत्मा की परम व अविच्छे प्रमुता के मत का प्रचार करने के लिए बाहर निकल पडा ।'' (सन् १६०७ मे 'प्रबुद्ध मारत' पत्रिका मे प्रकाशित व्रजेन्द्रनाथ शील का लेख। यह लेख 'स्वामी विवेकानन्द की जीवनी' ग्रन्थ के प्रथम भाग मे १७७ पृष्ठ पर उद्धृत है।

 जो वैज्ञानिकगण मनो-दैहिक समस्याओ का अध्ययन करते हैं, उनके लिए यह घ्यान देने योग्य है कि राम्कृष्ण जिन स्पर्शों द्वारा अन्य व्यक्तियों के फिर एक आध्यात्मिक तूफान उसके ऊपर से गुजर गया। मुहर्त मर मे नरेन्द्र की आँखों में हरेक वस्तु परिवर्तित हो गई। उसने विस्मय के साथ देखा कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वह लौटकर अपने घर चला गया। परन्तु वह जिस वस्तु को देखता, छूता व खाता था, वह सव कुछ मगवान् ही थी। ..सार्वमीम शक्ति से उन्मत्त होकर उसने सव काम करना छोड दिया। उसके माता-पिता उसकी यह अवस्था देखकर चिन्तातुर हो गए और उसे बीमार ख्याल करने लगे। कुछ दिन तक वह इसी दशा मे रहा। उसके बाद स्वप्न लुप्त हो गया। परन्तु उसकी स्मृति, अद्देतिक अवस्था के पूर्वास्वाद के खप में नरेन्द्र के हृदय में वनी रही, और उसके वाद उसने फिर कभी उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया।

उसके बाद वह रहस्यमय तूफानो की एक श्रुद्धला मे से गुजरा। वह एक पागल की तरह ''शिव। . शिव। .'' रटने लगा। रामकृष्ण करुणापूर्ण दृष्टि से उसे लक्ष्य करने लगे:

"हीं। में भी वारह वर्प तक इसी अवस्था मे रहा हूँ।"

विवेकानन्द की प्रकृति सिंह के सदृश थी, वह एक ही छलाग मे व्यङ्गपूर्ण अस्वीकार से उपलिव्य के क्षेत्र मे पहुँच गया। परन्तु यिव अन्दर से वारूद की सुरङ्ग न विछाकर केवल वाहर से ही उसके दुर्ग पर आक्रमण किया जाता; तो उसमे कभी ऐसा स्यायी रूपान्तर न आ सकता। वेदना के तात्कालिक तीव कशाधात ने उसे आरामदेह सन्देह और वुद्धिवादिता के विलास से, जिनका कि उसे अभिमान था, मुक्त कर दिया और उसे पाप व अस्तित्व की दु.खदायक समस्या के सम्मुख लाकर खडा कर दिया।

सन् १८८४ के प्रारम्म मे उसके लापरवाह और अमितव्ययी पिता का अकस्मात् हृदय की गति के रुक जाने से देहान्त हो गया और सारे परिवार के सम्मुख विनाश आ खडा हुआ। छ:-सात व्यक्तियों के लिए अन्न जुटाने का

अन्दर परिवर्तित अवस्थाओं का तात्कालिक अनुमव उत्पन्न करते थे, वे प्राय. हमेशा (यदि सर्वदा नहीं) उस समय किए जाते थे जब कि रामकृष्ण अर्ववेतन या पूर्ण अर्वेतन अवस्था में होते थे। इसलिए इच्छा द्वारा सपन्न की जानेवाली किसी क्रिया के साथ उसका लेश मात्र भी सादृश्य नहीं है। जिस गह्लर में उन्होंने स्वय पहले अवतरण किया था, उसमें वलप्रयोगपूर्वक किसी अन्य को भी उतार देने के साथ उसकी वहुत-कुछ तुलना की जा सकती हैं।

प्रकृत था, इसके अतिरिक्त कर्जस्वाहों की भीड थी। उस दिन से नरेन्द्र को दिख्ता का स्वाद मिला, नौकरी के लिए निर्यक खोज और मित्रों की विमुखता का ज्ञान हुआ। उसने अपनी इस विपत्ति का वर्णन कई पृष्ठों में किया है, जो कि अत्यन्त मार्मिक स्वीकारोक्तियाँ हैं :—

"मैं भूख से मरा जा रहा था। नंगे पैर मैं एक दफ़्तर से दूसरे दफ्तर तक दौडता, परन्तु सव तरफ से घृणा के अतिरिक्त और कुछ न मिलता । मैंने मनुष्य की सहानुभूति का अनुभव प्राप्त किया। जीवन की वास्तविकताओं के साथ यह मेरा प्रयम सपर्क या। मैंने देखा कि इस जगह दुर्वल, गरीव एवं परित्यक्तों के लिए कोई स्थान नही है। वे व्यक्ति जो कुछ ही दिन पूर्व मेरी सहायता करने मे गर्व का अनुमव करते थे, उन्होंने सहायता करने की शक्ति के विद्यमान रहने पर भी अपने मुख फेर लिए। यह संसार मुझे शैतान की सृष्टि दिखाई देने लगा। एक दिन जलती हुई दोपहरी मे, जब मैं मुश्किल से अपने पैरो पर खडा हो सकता था, में एक स्मारक की छाया मे वैठ गया। वहाँ पर मेरे कई मित्र मी थे, और उनमे से एक मित्र भगवान की अपार करुणा का गीत गाने लगा। यह गान मुझे अपने सिर पर जानवूझकर किए गए एक यांष्टप्रहार के समान प्रतीत हुआ। अपनी माता और भाइयो की असहाय अवस्था को याद कर मैं चिल्ला उठा: 'यह गाना बन्द करो ! जो लोग अमीरो के घर मे पैदा हुए हैं, और जिनके माता-पिता भूख से नहीं मर रहे हैं, उनके कानों मे यह गान सुघावर्षण कर सकता है। हाँ । एक समय था, जब कि मैं भी इसी प्रकार सोचा करता था। परन्तु अव, जब कि मैं जीवन की निष्ठुरताओं के सम्मुख खडा हुआ हूँ, यह गाना मेरे कानों में एक भयानक उपहास के समान चोट करता है।' मेरे मित्र को इससे चोट पहुँची । उसे मेरी मयानक आपत्ति का ज्ञान न था। अनेक बार जब मैं देखता था कि घर मे लाने को पर्याप्त मोजन नहीं है, मैं अपनी माँ से यह वहाना करके कि मुझे एक दोस्त ने निमित्रत किया है, भूखा रह जाता था। मेरे घनी मित्र मुझे कमी-कभी अपने घरो पर गाने के लिए आमत्रित करते थे, परन्तु उनमे से एक ने भी कभी मेरे दुर्माग्य के वारे मे कोई कौतूहल व चिन्ता प्रकट नहीं की । पर मैं अपनी इस दूरवस्था को किसी पर प्रकट न करता था..."

इन दिनो नरेन्द्र प्रतिदिन प्रात काल ईश्वर से प्रार्थना किया करता था।

यह विवरण 'श्री श्रीरामकृष्ण लीला प्रसग' ग्रन्थ के ४२८ व तत्परवर्ती पृष्ठ से उद्भुत किया गया है।

एक दिन उसकी माँ ने, जिसकी मिक्त व श्रद्धा अपनी इस महान् विपत्ति के कारण वुरी तरह विचलित हो गई थी, नरेन्द्र को प्रार्थना करते सुना और उसने उससे कहा: "मूर्ख । चुप रहो ! तुमने वचपन से लेकर आज तक मगवान् का नाम ले लेकर अपना गला फाड लिया है । परन्तु मगवान् ने तेरे लिए क्या किया है ?"

.यह सुनकर नरेन्द्र का दिल मी मगवान् के प्रति क्रोध से मर गया। वह उस की आर्त प्रार्थनाओं को क्यो नहीं सुनता? उसने ससार में इतना कष्ट क्यों दिया है? और उस समय पडित विद्यासागर के यह कटु शब्द उसे याद आ गए—

"यदि भगवान् इतने मगलमय व करुणामय है तो त्याज एक-एक ग्रास अन्न के लिए लाखो आदमी क्यो भूखे मर रहे हैं ?" <sup>9</sup>

एक प्रचण्ड विद्रोह की आग उसके अन्दर भडक उठी। उसने मगवान् के विरुद्ध युद्ध की घोपणा कर दी।

उसने अपने विचारों को कभी किसी से छिपाने की चेष्टा नहीं की । और अब वह साफ तौर पर भगवान् के त्रिक्द प्रचार करने लगा । वह सिद्ध करने लगा कि या तो भगवान् का अस्तित्व ही नहीं है, अथवा वह पापी है । एक नास्तिक के रूप में सर्वत्र उसकी कुख्याति फैल गई । और जैसी कि श्रद्धालु व्यक्तियों की सब जगह प्रकृति होती है, वे नरेन्द्र के अविश्वास को अकथनीय बुरी भावनाओं के प्रेरित तथा उसके कार्यों को विद्येषयुक्त कहकर सर्वत्र उसकी

१. पिंडत विद्यासागर (ईश्वरचन्द्र, १८२०-१८६१) एक समाज-सुवारक थे। वे कलकत्ता के संस्कृत कालेज के डायरेक्टर थे। रामकृष्ण के साथ उनका परिचय था। उनकी विद्या की अपेक्षा, उनके मानव-प्रेम के कारण ही लोग श्रद्धा के साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। सन् १८६४ में दुर्मिक्ष में एक लाख से ऊपर व्यक्ति काल के ग्रास बने थे, जिसे असहाय की तरह देखकर उनका विश्वास ईश्वर से हट गया था, और उन्होंने अपना समस्त जीवन मानव जाति की सेवा में लगा दिया था। सन् १८६८ में कश्मीर यात्रा के समय विवेकानन्द ने विद्यासागर के सम्बन्ध में अत्यन्त श्रद्धा व सम्मान का प्रदर्शन किया था, उनके विरुद्ध उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। मिगनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानन्द के साथ अपने आलाप के विवरण में इसका उल्लेख किया है। (स्वामी विवेकानन्द के साथ कुछ यात्राओं के नोट्स, उद्वोवन कार्यालय, कलकत्ता)

निन्दा करने लगे। इस वेईमानी से विवेकानन्द का हि्दय और कठोर हो गया, और वह सबके सामने गर्वपूर्वक यह कहने लगा कि इस घृणित ससार में जो कोई व्यक्ति उसके समान दुर्माग्य के शिकार हैं, उन्हें जिस किसी उपाय से मी वे प्राप्त कर सके, मुहूर्त भर के लिए आनन्द प्राप्त करने का अधिकार है। और वह यह मी कहने लगा कि यदि वह स्वय किसी उपाय को आनन्दप्राप्ति के लिए उपयोगी समझेगा तो वह किसी के भय से उसे ग्रहण करने से कभी न चूकेगा। रामकृष्ण के कुछ शिष्य, जिन्होंने उसके इन विचारों पर धर्म के भय से आपत्ति प्रकट की, उन्हें उसने उत्तर दिया कि केवल कायर पुरुष ही भय के कारण, ईश्वर में विश्वास करते हैं। यह कहकर उसने उन्हें विदा कर दिया। उसी समय उसके मन में यह सोचकर पीडा होने लगी कि शायद रामकृष्ण भी उसे दोषी समझे। परन्तु उसके गर्व ने पुन विद्रोह किया ''इसकी क्या परवाह है। यदि किसी मनुष्य की ख्याति इतनी कमजोर बुनियाद पर प्रतिष्ठित हैं, तो मुझे उसकी चिन्ता नही। मैं उसे लात मारता हूँ। ''

दक्षिणेश्वर आश्रम मे रामकृष्ण को छोडकर सबने उसकी आशा त्याग दी। किन्तु नरेन्द्र के लिए रामकृष्ण का विश्वास नष्ट नहीं हुआ। पर वे एक मनोवैज्ञानिक मुहूर्त की प्रतीक्षा मे थे। वे जानते थे कि नरेन्द्र की मुक्ति केवल उन्हीं के द्वारा समव है।

ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई। नरेन्द्र आजीविका के लिए अपनी कष्टदायक खोज मे लगा रहा। एक दिन सन्व्या के समय, अनाहार के कारण अवसन्न देह के साथ रोते-रोते वह सडक के किनारे एक घर के सामने बैठ गया। उसके भूलुण्ठित देह मे ज्वरविकार प्रवल हो उठा। अचानक ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसकी आत्मा को ढकनेवाले पर्दे फट गए हैं, और एक प्रकाश का उदय हुआ

१. परवर्ती समय मे विवेकानन्द ने कहा था, "रामकृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनका, मुझ पर अट्ट विश्वास था। मेरी माता और मेरे माइयो के दिल मे भी मेरे लिए इतना विश्वास न था। उनके इस अटल विश्वास ने ही मुझे हमेशा के लिए उनसे मिला दिया। केवल वे ही प्रेम के असली अर्थ को समझते थे।"

२ जिस समय जीवनी-शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है और इच्छा-शक्ति के सघर्ष करने के अन्तिम सुरिक्षित साधन भी समाप्त हो जाते हैं, उस समय एक यान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा इस दैवीय प्रकाश का उद्घाटन होता है।

है। उसके समस्त अतीत सशय अपने-आप मिट गए। अब वह सचमुच यह कह सकता था. "मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा भ्रम दूर हो गया है।....."

उसके देह और मन को शान्ति प्राप्त हो गई। उसने घर जाकर सारी रात घ्यान में व्यतीत कर दी। प्रात काल के समय उसका मन स्थिर हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि अपने पितामह के सदृश वह भी ससार का त्याग कर देगा। कव करेगा, उसकी तिथि भी उसने निश्चित कर ली।

उसी दिन रामकृष्ण इन सब बातों को बिना जाने ही, अचानक कलकत्ता आ गये और उन्होंने नरेन्द्र से उस रात के लिए अपने साथ दक्षिणेश्वर चलने का आग्रह किया । नरेन्द्र ने भाग निकलने की काफी चेष्टा की, पर सफल न हो सका, और उसे गुरु के साथ चलना पडा । उस रात, नरेन्द्र के साथ एक ही बद कमरे के अन्दर रामकृष्ण मजन गाने लगे, उनके सुन्दर मधुर स्वर को सुनकर नरेन्द्र के आँसू बहने लगे । कारण, नरेन्द्र को मालूम हो गया था कि गुरुदेव ने उसका अभिप्राय समझ लिया है । रामकृष्ण ने उससे कहा:—

"मैं जानता हूँ कि तुम इस ससार मे नही रह सकते। परन्तु, जब तक मैं इस ससार मे हूँ, मेरे लिए तुम भी इसमे रहो।"

नरेन्द्र घर लौट आया। उसे एक अनुवाद के दफ्तर व एक वकील के कार्या-लय में कुछ काम मिल गया था, परन्तु उसे कोई स्थिर कार्य न मिला था, और इसलिए उसके परिवार का भविष्य एक दिन से अधिक के लिए अनिश्चित था। उसने रामकृष्ण से अपने व अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। रामकृष्ण ने कहा ''वत्स। मैं यह प्रार्थनाएँ नहीं कर सकता। तुम अपने-आप वैसा क्यों नहीं करते ?"

नरेन्द्र माँ के मन्दिर मे गया। वह अपने-आपमें अत्यन्त प्रसन्न व उत्साहित अनुमव करता था। उसके अन्दर प्रेम और विश्वास की घारा वह रही थी। परन्तु जव वह लौटकर आया, और रामकृष्ण ने उससे पूछा कि उसने अपने कण्टो से मुक्ति के लिए प्रार्थना की या नहीं, तो उसने उत्तर दिया कि वह भूल गया था। रामकृष्ण ने उसे फिर जाने के लिए कहा। वह दुवारा और तिवारा मी जाकर लौट आया। ज्यों ही वह मन्दिर के अन्दर प्रवेश करता था, त्यों ही प्रार्थना करने का लक्ष्य उसकी आँखों के आगे से लुप्त हो जाता था। तीसरी वार उसे निस्सन्देह अपने आने का प्रयोजन स्मरण रहा, परन्तु वह शर्म के मारे कुछ कह न सका। "ये कितने क्षुद्र स्वार्थ हैं! इनके लिए मैं माँ से प्रार्थना

कहाँ।" इसके स्थान पर उसने प्रार्थना की—"माँ! मैं जानने और विश्वास करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता।"

उस दिन से उसके लिए एक नवजीवन का सूत्रपात्र हो गया। वह जान गया, और उसे विश्वाम प्राप्त हो गया। उसके विश्वास का जन्म गेटे के वृद्ध वीणा-वादक के सहश वेदना के बीच हुआ था, इसलिए वह अश्रुसिक्त रोटी के स्वाद को और अपने उन यत्रणापीडित माडयों को, जिन्होंने कि उन दुकडों में हिस्सा वटाया था, कमी न भूल सका। एक गंमीर नाद ने विश्व के सम्मुख उसके विश्वास की घोषणा कर दी:—

"जिस परमात्मा में मैं विश्वास करता हूँ, वह केवल समस्त आत्माओं की समिष्ट हैं, और सबसे बढ़कर मैं सब देशों और सब जातियों के पापी मगवान् में, दिख मगवान् में और पितत मगवान् में विश्वास-करता हूँ। ""

गैलीलियन की ही विजय हुई। वगाल के दयालु ईसा (रामकृष्ण) ने अपने मक्त के दर्प के प्रतिरोध को चूर्ण कर दिया था। मविष्य मे रामकृष्ण को शासन करने के लिए उत्पन्न इस क्षत्रिय सन्तान की अपेक्षा अधिक आज्ञाकारी व अनुगत अन्य कोई सन्तान न मिल सकी। उनका मेल इतना पूर्ण हो गया कि वे एक-दूसरे से सर्वया अभिन्न प्रतीत होने लगे। इस मावप्रवण उद्देगणील आत्मा पर, जो कि यह न जानती थी कि थोडा-थोडा देने का क्या अर्थ हैं, एक नियामक प्रमाव की आवश्यकता थी। रामकृष्ण उसके खतरों को जानते थे। उसकी घोर रवयुक्त तूफानी गति, युक्ति की सारी सीमाओं को एक छलांग में लाँघ-कर ज्ञान से प्रेम, और व्यान की पूर्ण उपयोगिता से कर्म की पूर्ण उपयोगिता पर पहुँच गई। वह प्रत्येक वस्तु को एक ही आलिङ्गन में आवद्ध करने के लिए व्याकुल हो उठी। रामकृष्ण के जीवन के अन्तिम दिनों में हम नरेन्द्र को प्राय: उनसे यह अनुरोध करते हुए देखते हैं कि वे उसे उस कर्ध्वतम अतिचेतन दिव्यप्रकाण तक, उस निर्विकत्प समाधि तक पहुँचा दे जिससे कि पुन. ससार में नहीं लौटना पड़ता। परन्तु रामकृष्ण इसके लिए किसी प्रकार मी सहमत न हुए।

 <sup>&#</sup>x27;विल्हेम मीस्टर' मे गेट के सर्वोत्कृप्ट गानो की तरफ निर्देश है। शूबर्ट, ह्यूगो बुल्फ प्रभृति समस्त श्रेष्ठ योरोपियन संगीतज्ञों ने इन गानो को गाया है।

२. ईसा के विरुद्ध वृथा युद्ध करने के वाद, मृत्यु-गय्या पर सम्राट् जूलियन यह कहकर चिल्लाए थे।

शिवानन्द ने मुझे बतलाया कि एक दिन कलकत्ता के निकट कोसीपुर के उद्यान मे नरेन्द्र को वास्तव मे उक्त समाधि अवस्था प्राप्त हो गई। उस समय णिवानन्द भी वही मौजूद थे। "उसे अचेतन अवस्था मे पाकर और उसके शरीर को शव की तरह ठडा देखकर हम उद्दिग्न होकर गुरु के पास मागे और उनसे सब समाचार कह सुनाया। गुरु ने कोई उत्सुकता न प्रकट की, केवल मन्द-मन्द मुस्कराने लगे, और कहा : 'बहुत अच्छा ।' और फिर चुप हो गए । कुछ देर के बाद नरेन्द्र बाह्य चेतना को पाकर गुरु के पास आया। गुरु ने उससे कहा: 'अच्छा। अब तो तुम समझते हो ?' यह (उच्चतम उपलिघ) अब से ताला-चाबी के भीतर रहेगी। तुम्हे माँ का कार्य पूर्ण करना है। कार्य समाप्त हो जाने पर वे खुद ही ताला खोल देगी। तरेन्द्र ने कहा: 'गुरु। मैं समाधि मे अत्यन्त सुखी था। अपने असीम आनन्द में मैं बाह्य ससार को एकदम भूल गया था। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसी अवस्था मे रहने दे।' गुरु ने चीत्कार कर कहा . 'कितनी शर्म की बात है ! तुम कैसे इन चीजो को चाहते हो ? मैं तो सोचता था कि तू एक विराट् पात्र है, जो समस्त जीवन को अपने अन्दर मर कर रखेगा। परन्तु तू साधारण आदमी की तरह वैयक्तिक आनन्द मे मस्त रहना चाहता है ? ... जा, तू देखेगा कि माँ के आशीर्वाद से तेरे लिए यह उप-लिंघ इतनी स्वामाविक हो जायेगी कि तू अपनी साघारण अवस्था मे भी समस्त जीवों के वीच उसी एक भगवान् को देखेगा। तू संसार में महान् कार्य करेगा, तू मनुष्यो मे आष्ट्यात्मिक चेतना लाएगा, और दीन व दु खियो के कष्टो को दूर करेगा।"

विवेकानन्द के जीवन का क्या प्रयोजन है, रामकृष्ण ने उसे जान लिया था, और विवेकानन्द की इच्छा न होते हुए भी उन्होंने उसे उसी कार्य में लगाया था।

उन्होंने कहा: साधारण आत्माएँ समार को शिक्षा देने का दायित्व अपने कपर लेने से डरती हैं। एक क्षुद्र तिनका अपने-आप तैर सकता है, परन्तु यदि कोई पक्षी उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वह तत्काल हव जाता है। परन्तु नरेन्द्र मिन्न प्रकार की वस्तु है। वह एक महान् वृक्ष के तने के सदृश है, जो गगा के वक्ष पर मनुष्यों और पशुओं को अपने कपर लादकर पार ले जाता है। उन्होंने

१. ७ दिसम्बर, सन् १६२७ का पत्र।

२. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय खण्ड, पृ० ४२।



१ सेण्ट क्रिस्टोफर के सम्बन्ध मे प्रचलित एक ईसाई पौराणिक कथा की तरफ निर्देश है। (क्रिस्टोफर का अर्थ है, ईसा को ले जाने वाला, जो कि एक दानव था) वह अपने कन्धों पर मनुष्यो को नदी के पार ले जाया करता था। और एक दिन वालक ईसा उसके पास आया। ('जीन क्रिस्टोफर' उपन्यास का अन्तिम पृष्ठ देखिए)।

## ११ सांध्य संगीत

इस प्रकार रामकृष्ण सन् १८८१ से दक्षिणेश्वर मे वास करते थे, जहाँ हर समय शिष्यगण उन्हें घेरे रहते थे। यह शिष्य पिता के समान उन्हें चाहते थे। और सुमधुर कलकल घ्विन से गगा उन्हें लोरियाँ देती थी। वल खाती हुई और उत्तर की तरफ बहती हुई, नदी मे मध्याह्न के समय ज्वार की लहरे उसके दोनों फूलों को आप्लावित कर देती थी उस नदी का अविछिन्न अविराम सगीत इस सुन्दर साहचर्य की अलक्षित अन्तर्धारा थी। प्रात. और सायकाल के समय देवी-देवताओं की दिनचर्या को लक्ष्य करके जो घण्टे वजते थे, शङ्ख्विन होती थी, वशी व मृदग की सुरीली तान उठती थी, खडताल वजते थे व मन्दिर

प्रमात होने से पूर्व ही मृदु घण्टा-व्विन के साथ प्रातः कृत्य की घोषणा होती थी। दीपावली जल उठती थी। नाट्यमन्दिर मे वशी, मृदग व कर-ताल के साथ स्तोत्र पाठ होता था। पूर्व दिशा मे आकाश के रिक्तम होने से पहले ही उद्यान से देवता के अर्घ्य के लिए पत्र-पुष्प चुने जाते थे। जो सव शिष्य रात्रि मे ठाकुर के पास रहते थे, वे उनकी शय्या के समीप वैठ-कर घ्यान करते थे। रामकृष्ण अर्घनग्न अवस्था मे ही उठकर इघर-उघर टहलते हुए मघुर स्वर मे गान गाते थे। और माँ के साथ कितनी ही देर तक प्रेमपूर्वक वाते करते थे। इसके अनन्तर समस्त वाद्ययन्त्र एक साथ वजते थे। शिष्यगण स्नानादि से निवृत्त होकर द्वरामदे मे खडे हुए रामकृष्ण के समीप आ जाते थे और गगा की तरफ मुँह करके उनमे कथोपकथन प्रारम हो जाता था।

मध्याह्न मे काली, विष्णु और वारह शिव के मन्दिरों मे घण्टा व्विन के साथ पूजा की समाप्ति की घोषणा की जाती थी। आकाश ने सूर्य तपने

१ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत पुस्तक के प्रत्येक कथा प्रसग मे परिपार्श्व व आबो-हवा का वर्णन है।

में आरती गान होता था, वह सब जाह्नवी के कलरव के साथ मिल जाते थे। वायु के झोकों के साथ पवित्र उद्यान से घूपगन्ध के समान मस्त करने वाली सुगन्व उडकर आती थी। चन्दोंवे व झालरों से सुसज्जित अर्धवृत्ताकार वरामदे के खम्मों के बीच से सनातन (Etermty) की मूर्ति रूप नदी में से गुजरते हुए रग-विरगे जहाज तितिलयों के झुण्ड के समान दिखाई देते थे।

परन्तु मन्दिर का प्रागण एक विभिन्न प्रकार की मानव-नदी की अविराम लहरो से स्पन्दित रहता था। यह नदी, उन तीर्घयात्री, पुजारी, पण्डित तथा सब तरह के घामिक व कौतूहलपूर्ण मनुष्यो की नदी थी, जो कि मारत के विभिन्न भागों से व समीपवर्त्ती नगरी से उस आश्चर्यजनक मनुष्य को देखने व प्रश्नों द्वारा परेशान करने के लिए आते थे, जो कि अभी तक अपने-आपको अत्यन्त सावारण आदमी समझता था। रामकृष्ण अक्लान्त धैर्य के साथ मचुर ग्राम्य भाषा मे उनके सब प्रश्नो का उत्तर देते थे। उनकी बोली मे एक घनिष्ठ सरल सौन्दर्य था । साथ हो उसमे गम्भीर वास्तविकता के साथ आत्मीयता का मो पूर्ण समावेश था। उनकी दृष्टि के आगे कोई भी दृश्य या कोई भी व्यक्ति अलक्षित नहीं रह सकता था। वह वालक के समान क्रीडा कर सकते थे, और एक सन्त के समान विचार कर सकते थे। यह सम्पूर्ण हास्यमय, स्नेहमय, अन्तर्भेदी स्वतः स्फूर्ति ही उनको सम्मोहन शक्ति थी। इसके सम्मुख कोई भी मानवीय वस्तु अपरिचित न रह सकती थी। वास्तव में वह सन्त हमारे पाश्चात्य ईसाई सन्तो से सर्वया भिन्न ये। उन्होंने दु.ख का सन्वान किया था, दु ख को अपने अन्दर ग्रहण किया था, किन्तु दुःख उनके अन्दर जाकर विलुप्त हो गया था। उनके अन्दर कुछ भी विपादमय, कठोर व विरूप वस्तु पैदा नहीं हो सकती थी। वे मनुष्यो के एक महान् श्रुद्धिकर्ता थे। वे मनुष्य की आत्मा को उसके स्वेदसिक्त आवरण से मुक्त करके, उसे नहला-घुलाकर निष्कलक बना देते थे। क्षमा व स्नेहमय मुद्

लगता था। दक्षिण वयार वहने लगती थी, नदी मे ज्वार की लहरे उठने लगती थी। मोजन के वाद गुरु कुछ देर तक विश्वाम करते थे। उसके वाद फिर वार्तालाप प्रारम्म हो जाता था।

रात्रि के समय मन्दिर मे रोशनो करने वाला आकर मन्दिर की वित्तयाँ जला देता था। एक लैम्प रामकृष्ण के कक्ष मे, जहाँ वैठकर वे घ्यान करते थे, वहाँ मी जला दिया जाता था। शख और घण्टो की घ्विन से सान्व्य कृत्य की घोषणा होती थी। पूर्ण चन्द्रमा के आलोक मे वार्तालाप जारी रहता था।

हास्य के वल से ही उन्होंने गिरीश के सदृश पापी मनुष्य को सन्त वनाया था। दक्षिणेश्वर की गुलाव और रजनीगन्धा की सुवास से आमोदित सुन्दर उद्यान की आवोहवा मे वे अपनी प्रशान्त व अन्तर्भेदी दृष्टि से पाप के लज्जायुक्त रुग्ण विचार को कभी प्रविष्ट न होने देते थे। वे कहते थे

"कोई-कोई ईसाई व ब्रह्मसमाजी पापबोध मे ही धर्म का सार देखते हैं। उनके 'विचार से वही व्यक्ति सबसे वडे धर्मात्मा हैं जो कि इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि ''हे प्रभू मैं एक पापी हुँ। भेरे पापो को क्षमा कर दो। यह भूल जाते हैं कि पापबोध आघ्यात्मिक उन्नति की प्रथम परन्तु सबसे निचली सीढी है। वे अम्यास की शक्ति को नहीं देखते। तुम यदि चिरकाल तक यही कहते रहोगे कि 'मैं पापी हूँ' तो तुम हमेशा के लिए पापी ही बने रहोगे। इसके स्थान पर तुम्हे कहना चाहिए 'मैं वद्ध नही हूँ। मैं वद्ध नही हूँ। ' मुझे कौन वाँघ सकता है ? मैं उस भगवान का पुत्र हूँ, जो कि राजाओ का महाराजा हैं। '' अपनी इच्छा-मक्ति का उपयोग करो, और तुम स्वतन्त्र हो जाओगे। वह मूर्ख आदमी जो निरन्तर यह कहता है कि 'मैं एक गुलाम हूँ' अन्त मे वास्तव में हो गुलाम हो जाता है। इसी प्रकार वह अभागा मनुष्य जो वरावर यह कहता रहता है कि 'मैं एक पापी हैं' वह वास्तव मे ही पापी हो जाता है। परन्तु वह मनुष्य मुक्त है, जो यह कहता है कि "मैं ससार के बन्धन से मुक्त हैं। मैं स्वतन्त्र हूँ। क्या मगवान हमारा पिता नही है ?..." वन्यन मन का ही है। परन्तु स्वतन्त्रता भी मन की है. "र

यदि वे सत्रहवी शताब्दी के फैं कोयस दी क्लग्नी (१६३७-१६६४) की रच-नाओं को, जिन्हें ऐवे व्रेमण्ड ने पुनरुज्जीवित किया था-जानते होते तो वे क्या कहते ? फर्रें कोयस दी क्लग्नी पाप की अवस्था मे ही आनन्दवोध करते थे और पापवोध को पूर्ण रूप से विकसित करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उन्होंने पाप की खोज पर तीन पुस्तके लिखी हैं— यद्यपि वे सर्वया रहस्यपूर्ण व निर्दोष भावना में ही लिखी गई हैं। वे पुस्तके निम्न हैं:---

<sup>(</sup>१) एक पापी द्वारा पापियो का मिनतमान, (२) एक पापी द्वारा पापियों की हस्त-पुस्तक, (३) एक पापी द्वारा पापियों की प्रार्थना के वारे मे। (हेनरी ब्रेमण्ड रचित 'ला मैटाफिजिक्स दी सेण्ट्स') ग्रन्थ से तुलना कीजिए।

२ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम माग, देखिए प्रथम खण्ड, पृ० **१७**5 1 १८

वे अपने चारो तरफ आनन्द और मुक्ति की वायु प्रवाहित होने देते थे। जहाँ उष्ण आकाश के मार से दबी हुई विषण्ण आत्माओं की मुरझाई हुई पित्तयों के स्थान पर नई हरी पित्तयाँ उगने लगती थी। वे निराशतम को भी इन शब्दों से आश्वासन देते थे: "भय क्या है ? धैर्य रखो। वर्षा अवश्य होगी और तुम पुन हरे-भरे व तरोताजा हो जाओंगे।"

यह मुक्त आत्माओं का आश्रय स्थल था। जो मुक्त थे—या जो मुक्त होंगे
—कारण, मारत में काल की कोई वाघा नहीं है। रिववार का समागम बहुत
कुछ छोटे-मोटे उत्सव व सकीर्तन के रूप में होता था। अन्य साधारण दिनों में
शिष्यों के साथ उनका वार्तालाप कभी मतवाद सम्बन्धी शिक्षा का रूप न लेता
था। मतवाद का वहाँ कोई मूल्य न था। वहाँ मूल्यवान् वस्तु केवल वह अभ्यास
व अनुशीलन था, जो कि प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक आत्मा के जीवन की सारवस्तु को वाहर लाने के उद्देश्य से किया जाता था, जब कि वह आत्मा की पूर्ण
स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाए रखते थे। अन्तर्मुखी ध्यान, बुद्धि का स्वतन्त्र प्रयोग,
सिक्षप्त मावावेश (Ecstaries), समृद्ध नीतिगल्प, हास्यमय कथाएँ, और यहाँ
तक कि तीक्ष्ण परिहासमय दृष्टि से विश्व के प्रहसन का अवलोकन, ये सभी उसके
उत्तम साधन थे।

गुरु अपनी छोटी-सी शय्या पर वैठते थे, और शिष्यों के मन की वाते सुनते थे। वे उनकी छोटी मोटी सव चिन्ताओं व घरेलू वातों में हिस्सा लेते थे, वे निरीह योगानन्द को स्नेहपूर्वक अकुश लगाते थे, दुर्दान्त व चचल विवेकानन्द को काबू में रखते थे और निरजनानन्द के अन्वविश्वासपूर्ण भूतों का परिहास करते थे। वे घरवार छोडकर आए हुए इन अनाडी अश्वशावकों को एक-दूसरे के विरुद्ध दौडाने में रस लेते थे। और फिर जब उनके वीच उत्तेजित तर्क का झझावात गडवड मचा देता था—तो वे कोई ज्ञान गर्मित मजाकिया चुटकुला छोड देते थे, जिससे उन्हें मार्ग-बोघ होता था और वे पुन. अपने गन्तव्य स्थल पर आ जाते थे। जाहिरा तौर पर लगाम का उपयोग न करते हुए भी वे उस कला को जानते थे जिससे कि वहुत तेज चलनेवालों तथा अत्यन्त मन्दगितवालों को स्वर्णीय मध्यम मार्ग पर लाया जाता है, जिससे मुस्त आत्माओं को चुस्त

रामकृष्ण ने वार-वार यह महामन्त्र उच्चारण किया जिसे कि मैं प्रत्येक विश्वासी के हृदय पर अकित कर देना चाहता हूँ '—''जहाँ लज्जा, घृणा और मय है, वहाँ मगवान् कमी प्रकट नहीं होते।'' (श्री श्रीरामकृष्ण उप-देशाविल, खड १, पृ० ३१६)

वनाया जाता है और अति-उत्साहियों को काबू किया जाता है। रामकृष्ण जिस प्रकार अपने सेण्ट जोन प्रेमानन्द (बाबूराम) के मुख पर—जिसे कि वे नित्य-सिद्ध वर्यात् जन्म के पूर्व से ही पूर्ण तथा शुद्ध मानते थे—और जिसे किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता न थी, अपनी स्नेहस्निग्ध दृष्टि रखते थे, उसी प्रकार जब वे अतिकृच्छ्र शुद्धाचारवादियों के सम्मुख आते तो उन पर व्यग कसने से न चूकते थे।

"वाह्याचार की पवित्रता पर अत्यधिक आग्रह मी एक प्रकार की भयानक वीमारी है। इस रोग के मरीज व्यक्तियों को भगवान व मनुष्य की सेवा के लिए समय नहीं मिलता।"

वे नवदीक्षितों को राजयोग की निर्श्यक व खतरनाक साधनाओं से दूर रखते थे। अप्रति पद पर भगवान् को देखने के लिए केवल चक्षु व हृदय को उन्मुख रखने की आवश्यकता है। फिर जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डालने से क्या फायदा है?

"अर्जुन श्रीकृष्ण को परव्रह्म के रूप मे देखना चाहते थे। …… कृष्ण ने उनसे कहा: 'अच्छा इघर आओ। देखों में कैसा लगता हूँ ?' वे उन्हें एक विशेष

१ सेण्ट जोन, ईसा का अन्यतम प्रचारक शिष्य व जीवनी रचयिता।
—अनुवादक

२ नरेन्द्र, राखाल और भवनाथ भी इसी श्रेणी के निर्वाचित शिष्य थे। (श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम भाग, पृ० २३ प्रष्टव्य)। यह घ्यान देने योग्य है कि उसकी आत्मगत विशेषताओं के साथ इस निर्वाचन का कोई सम्बन्व नहीं है। वाबूलाल एक पूर्व निर्विष्ट ज्ञानी थे, वे मक्त न थे।

शारदानन्द रचित ग्रन्थ देखिए . रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को कहा :—"ये सब किन अम्यास कठोर किलयुग के लिए नहीं हैं, जिसमें कि मनुष्य अत्यन्त दुर्वल व अल्पायु होते हैं। उन्हें इतना अधिक खतरा उठाने का समय नहीं हैं। और इसकी आवश्यकता भी नहीं हैं। इन सब साधनाओं का केवल मात्र लक्ष्य मन को एकाग्र करना है। और जो मनुष्य गुद्ध मिक्तिमाव से ज्यान करते हैं, वे उसे बढ़ों सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की कृपा से सिद्धि का पथ सहज हो गया है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि जो स्नेह हम अपने आस-पास रहने वाले व्यक्तियों पर वर्षण करते हैं, उस स्नेह शिक्त को हम भगवान की तरफ लगाएँ" (एक सिक्ति स्वतन्त्र अनुवाद)।

स्थान पर ने जाकर वोने 'क्या देखते हो ?' अर्जुन ने कहा : 'एक वडा वृक्ष है जिस पर गोल-गोल फल लगे हुए हैं।' श्रीकृष्ण ने कहा : 'पास आकर देखों, ये फल नहीं हैं, ये असस्य श्रीकृष्ण हैं।' '''

और तीर्थयात्रा का क्या कोई प्रयोजन है ?

"मनुष्यो की पवित्रता से ही स्थानो की पवित्रता होती है, अन्यथा कोई स्थान मनुष्य को किस तरह पवित्र बना सकता है ?"

भगवान् सर्वत्र विद्यमान हैं। वह हमारे अन्दर मी मौजूद हैं। यह विश्व और जीवन उसका ही स्वप्न है।

परन्तु कामारपुकुर का यह क्षुद्रकाय, ग्राम्य, अशिक्षित मनुष्य, जिसमे मार्थी और मेरी की दोनो प्रकृतियाँ मिश्रित हुई थी, जब अपनी उँगिलयो द्वारा इस सनातन विषय पर नीतिगल्पो की चित्रकारी का निर्माण करता था तो वह इसके साथ ही साथ दैनदिनक पारिवारिक जीवन व अन्य क्षुद्र व्यावहारिक कार्यों के प्रति भी अपने शिष्यों का घ्यान आकर्पित करना न भूलता था। वह आलस्य, अपवित्रता, अव्यवस्था को वरदाश्त न करता था। और इस वारे मे वह उच्च

१ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग, पृ० १६!

२ सेण्ट ल्यूक रचित 'ईसा की जीवनी' के दशम अध्याय मे वींणत मार्था और मेरी।

३ अनेक सुन्दर दृष्टान्तों में से यहाँ एक उद्धृत करता हूँ :---

<sup>&</sup>quot;एक लकडहारा सोते हुए स्वप्न देख रहा था। उसके एक मित्र ने आकर उसे जगा दिया। लकडहारे ने कहा: "आंह ! तुमने मुझे क्यो जगा दिया? में तो एक राजा वन गया था। मेरे सात वच्चे थे, जो सव वीरता और पाण्डित्य मे पूर्ण थे। मैं राजसिंहासन पर वैठकर राज-कार्य करता था। कैसा सुन्दर ससार था। आह, तुमने मेरा वह सुख-स्वप्न क्यो मग कर दिया?"

मित्र ने उत्तर दिया: "मैंने क्या तुरा किया है ? यह तो केवल सपना ही था।"

लकडहारे ने कहा ''तुम नहीं समझते, स्वप्न में राजा होना भी उतना ही सत्य है जितना कि लकडहारा होना। यदि लकडहारा होना सत्य है तो स्वप्न में राजा होना भी सत्य है।'' (श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग, पृ० २३५)।

मन्यश्रेणी की सन्तानों को भी शिक्षा दे सकता था। वह अपने घर और वगीचे को स्वय साफ करके इसका दृष्टान्त उपस्थित करता था।

उसकी आँखों से कोई वात छिपों न रहती थी। वह कल्पना करता था, देखता था, कार्य करता था, और उसकी प्रसन्न वुद्धि उसके शिशु-सुलम हास्य को अक्षुण्ण वनाए रखती थी। वह संसारी व मिथ्या-अत्युत्साहियों की नकल कर इस प्रकार अपना मनोरजन करता था:

"ठाकुर ने एक दिन एक कीर्तनी की नकल कर अपने शिष्यों का खूव मनो-रजन किया। कीर्तनी अपने दल वल के साथ गोष्ठी में घुस आई। उसने कीमती पोशक पहनी हुई थी, और एक चमकीले रग का रूमाल उसके हाथ में था। यदि कोई श्रद्धेय मान्य व्यक्ति आता तो गाना गाते-गाते ही वह उसकी अभ्यर्थना करती, और उससे कहती 'आइए विराजिए।' वीच-वीच में वह अपनी भुजा पर से साडी को हटा देती, ताकि उसको शोमित करने वाले आभूषण सबको दिखाई दे सकें। ठाकुर की नकल को देखकर शिष्यगण हो-हो करके फूट-फूटकर हमने लगे। पल्टू तो जमीन पर लोट-पोट हो गया। ठाकुर ने उसकी तरफ मुसकराते हुए कहा: 'तू कैसा लडका है पल्टू। घर जाकर वाप से यह मत कहना, वरना जो थोडा वहुत वह मेरा आदर करता है, वह भी खत्म हो जावेगा। वह तो एकदम अग्रेज साहव वहादुर हो गया है। "

रामकृष्ण ने और भी कई प्रकार के मनुष्यों के वर्णन किये हैं ---

रामकृष्ण ने कहा .— "कुछ इस तरह के आदमी हैं कि जो दैनिक पूजा के समय जितना भोरगुल करते हैं, उतना और किसी समय नहीं करते । और वोलने से मना करने पर वे इशारों से व वन्द होठों से ही मुँह वनाकर फिस-फिस करते हैं . 'शू । शू । मुझे यह दो । मुझे वह दो चट । चट । ' कोई अपनी माला जपता है, परन्तु ऐसा करते हुए वह मछली वेचने वाले को देखता है, और जव माला के मनके उसकी उँगलियों के नीचे फिर रहे होते हैं, मछुआरा उसे मछली दिखलाता है .। एक स्त्री गगा पर स्नान के लिए गई । उसे उस समय परमात्मा का चिन्तन करना चाहिए था, परन्तु वह इस तरह गण्ये हाँक रही थी: 'वे तुम्हारे लडके को कौन-कौन सा जेवर देंगे ? "अमुक-अमुक आदमी वीमार हैं अमुक-अमुक आदमी उसकी भावी पत्नी को देखने गए हैं अगेर क्या तुम्हरा स्थाल है कि वे काफी दहेज देंगे ? . .हरीश मुझे प्यार करता है, वह एक क्षण भी मेरे विना नहीं रह सकता । मैं बहुत दिनों से नहीं आ सकी, अमुक-अमुक की लड़कियों को सगाई हो चुकी है, और मैं बहुत व्यस्त थी।' . . . देखों तो !

वह गगा-स्यान को आई थी, परन्तु उसका उसे कुछ भी घ्यान नहीं है, और इघर-उघर की वातो मे मशगूल है। .."

इस ममय उनकी दृष्टि एक श्रोता पर पढ़ी और वे एकदम समाधिस्य हो गए .

जव उन्हें पुन. चैतन्य लाम हुआ, तो वे पुन. पूर्व आलोचना का छिन्न सूत्र पकडकर आगे उपदेश करने लगे अथवा नीलवर्णा माँ या श्यामवर्ण कृष्ण की स्तुति मे कोई भजन गाने लगे। र

"इस विपिन में वशो वज रही हैं। मैं वहाँ विना जाये नहीं रह सकता। मेरे प्यारे श्याम पथ में खंडे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओ । मेरे मित्रो, क्या तुम मेरे साथ न आओं। . . ओ ! मेरे प्रियतम। ... तुम्हारे लिए श्याम एक काल्पनिक वस्तु है, एक निरर्थक शब्द है.. ..परन्तु मेरे लिए वह मेरा हृदय है, मेरी आत्मा है, मेरा जीवन है। …"

"ओ । मेरी आत्मा ! अन्तस्तल में निमग्न हो जा । निमग्न हो जा । सीन्दर्य के सागर मे ह्रव जा । .....जाओ । जाओ ! और समुद्र की गहराई से मी गमीरतर क्षेत्रों की खोज करो । तुम्हें रत्न,—प्रेम रत्न—(ईश्वरीय प्रेम) प्राप्त होगा । तेरे हृदय में ही प्रेम के मगवान का वृन्दावन है । जाओ और खोज करो । जाओ और खोज करो । तुम्हें वह अवश्य मिलेगा । तव ज्ञान का दीपक अविच्छिन्न रूप से तुम्हारे हृदय में प्रदीप्त होगा । वह कौन व्यक्ति है, जो पृथ्वी पर—पृथ्वी पर—स्थूल पृथ्वी पर नाव को चला रहा है ? '"

"शिव की सिंगनी को मां । तू क्रीडा के बानन्द मे मग्न है ! आनन्द की मिदरा से मस्त है। तेरे पैर काँप रहे हैं, परन्तु वे कभी अपना सतुलन नहीं खोते। तेरा पित परब्रह्म शिव निश्चेष्ट हो तेरे पार्श्व मे पढ़ा है। तू उसे अपने आलिंगन मे लेकर अपनी सुध-बुध खो देती है। तेरे पैरो के नीचे यह पृथ्वी ढगमग करती है। तेरी आँखो मे, तेरे पित की आँखो मे मस्ती का नशा छाया हुआ है। "वास्तव मे यह ससार एक आनन्द की वस्तु है। "ओ। मेरी श्यामा मां।" "

रामकृष्ण के गानो मे भी माँ को पागल वना देने वाली प्रेम सुघा मिश्रित थी।

१ श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय माग, पृ० २८५—२८६।

२. इन रगों में रामकृष्ण एक प्रतीक का सन्वान पाते थे। माँ का गाढ नील-वर्ण उनके मन मे आकाश की गहराइयों को जागृत कर दिता था।

विवेकानन्द ने एक दफे कहा:था: "उनका एक दृष्टिपात ही समस्त जीवन को वदल सकता था।"

उसने यह वात अपने अनुभव के आधार पर कही थी। इस नरेन्द्र ने एक समय रामकृष्ण के विरुद्ध अपने दार्शनिक सन्देहों को घोरतर विद्रोह के साथ उपस्थित किया था, परन्तु अन्त में उसने यह अनुभव किया कि रामकृष्ण की अनिर्वाण अग्नि के स्पर्श से वह विगलित हो गया है। और उसने अपनी पराजय स्वीकार की। रामकृष्ण कहते थे कि "किसी जीवित विश्वास को एक स्थूलरूप में दिया व ग्रहण किया जा सकता है, और इस दान व ग्रहण के समान सत्य वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है।" विवेकानन्द ने उनकी इस वाणी को सत्य सिद्ध किया था। रामकृष्ण का विश्वास इतना कोमल परन्तु इतना सुदृढ था कि अपने विश्वास के विरुद्ध इन सब नवयुवकों का कठिन प्रतिवाद पाकर भी वे केवल मुस्करा देते थे। उन्हें पूर्ण निश्चय था कि उनका यह अविश्वास प्रमातकालीन कोहरे के सदृश मध्याह्मकालीन सूर्य के आविर्माव के साथ-ही-साथ छिन्न मिन्न हो जाएगा। जब कालीप्रसाद निरन्तर अस्वीकार द्वारा रामकृष्ण पर आक्रमण करने लगा तो उन्होंने कहा:

''वत्स ! तुम भगवान् पर विश्वास करते हो ?'' 'नही ।''

"क्या तुम धर्म मे विश्वास करते हो ?"

"नही ! मैं न वेदो मे विश्वास करता हूँ, न शास्त्रो मे। मैं किसी भी आच्या-त्मिक वस्तु मे विश्वास नही करता।"

गुरु ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया:

"वत्स । यदि तुम किसी अन्य गुरु के सम्मुख ऐसा कहते, तो तुम्हारी क्या दशा होती ? परन्तु जाओ शान्त हो । मैं जानता हूँ कि इस प्रकार की परीक्षा मे से तुमसे पहले और भी गुजरे हैं। नरेन्द्र की ही तरफ देखो । वह विश्वास करता है। तुम्हारे सन्देह भी अवश्य दूर हो जायेंगे। तुम विश्वास करोगे।"

और वही कालाप्रसाद मे अभेदानन्द नाम से उनके उपदेशो का प्रचारक हुआ।

वहुत से विश्वविद्यालय के शिक्षाप्राप्त, सन्देहवादी व अनीश्वरवादी व्यक्ति इस क्षुद्र से मनुष्य के सपर्क मे आकर, जो कि साघारण सी वातो को अपनी ग्राम्य मापा मे कहता था, व जिसका अन्तर्वर्ती प्रकाश मनुष्य की आत्मा के अन्दर तक घुस जाता था, इसी प्रकार प्रमावित हुए थे। उसके निकट जो दर्शक-गण आते थे, उन्हें अपने मुख से कुछ कहने की आवश्यकता न होती थी। वे कहा करते थे: "नेत्र आत्मा के झरोखे हैं।" वे प्रथम दृष्टि में ही आँखे देखकर सब कुछ जान लेते थे। जब कभी किसी जनसमुदाय के अन्दर कोई लज्जाशील व्यक्ति अपने आपको उनसे छिपाने की चेष्टा करता था, तो वे सीधे उसके पास जाकर उसके सन्देह, उसकी वेदना और उसके गुप्त घाव पर अँगुली रख देते थे। वे कभी व्याख्यान न देते थे। वहाँ न कोई आत्मा की खोज थी, न उदासी थी। उनका केवल एक शब्द, एक मुस्कान, उनके हाथ का एक स्पर्श ही वर्णनातीत शान्ति व चिरवाछित आनन्द प्रदान कर देता था। ऐसा सुना जाता है कि एक नवयुवक, जिस पर कि उनकी दृष्टि कुछ देर के लिए रुक गई थी, एक वर्ष से भी अधिक समय तक समाधिस्थ अवस्था मे रहा, जिसमे कि वह "प्रभु। हे प्रभु। मेरे प्यारे। मेरे प्यारे प्रभु।" इन शब्दो के अतिरिक्त और कुछ न वोलता था।

रामकृष्ण सभी वातों के लिए क्षमा कर देते थे। कारण, वे अनन्त करुणा में विश्वास करते थे। जब कोई ऐसे व्यक्ति, जिनके मान्य में इस जीवन में ईश्वर की प्राप्ति नहीं लिखी होती, उनसे ईश्वर प्राप्ति के लिए सहायता माँगते थे, तो वे कम-से-कम उन्हें उस दिव्यानन्द का पूर्वास्वाद अवश्य दे देते थे।

उनके निकट कोई शब्द केवल शब्द मात्र न था, वह एक कार्य, एक वास्त-विकता थी।

वे कहते:---

"भाई को प्रेम करने की वात मत कहो। उसे अनुभव करो मतवाद व वर्म को लेकर वाद-विवाद मत करो। सब धर्म एक ही हैं। सारी निदयाँ समुद्र की तरफ जाती हैं। तुम भी उसी तरफ वहो, और दूसरे को भी वहने दो। प्रत्येक महाप्रवाह भूमि के ढाल के अनुसार—जाति, समय और स्वमाव के अनुसार—अपने पृथक् मार्ग का निर्माण कर लेता है। परन्तु सारे प्रवाह ही जलप्रवाह हैं। वढें चलो समुद्र की तरफ बहें चलो।

रामकृष्ण की आनन्दमय प्रवाहघारा, सब आत्माओं के लिए मुलम थी। वहीं शक्ति थी, वहीं ढलान था, वहीं जलघारा थी, और अन्य नदी-नाले उस महानदी की तरफ सिंचे चले आते थे। वह स्वय जाह्नवी रूप थे।

## १२ नदी का समुद्र में पुनः प्रवेश

रामकृष्ण क्रमणः समुद्र के निकट पहुँच रहे थे अन्त समीप आ रहा था। उनका दुर्वल देह प्रायः प्रतिदिन समाधि की अग्नि मे दग्ध होता जा रहा था, और क्षुधित जनता के प्रति निरन्तर आत्मदान द्वारा क्षीण हो चुका था। कमी-कमी वे विरक्त होकर क्रोधी वालक के समान माँ से इस प्रकार दिन-रात उनका मक्षण करनेवाले जनसमुदाय की शिकायत करने लगते थे। अपनी विनोदमयी शैली मे वे माँ से कहते थे :

"मां, तुम इन सब मनुष्यों को यहाँ क्यों लाती हो ? यह तो अपने से पाँच गुना पानी मिले हुए दूघ के समान हैं। मेरी आखे इनका पानी सुखाने के लिए आग में फूँक मारते-मारते नष्ट हो गई हैं। मेरा स्वास्थ्य खत्म हो गया है। यह मेरी ताकत से वाहर है। यदि तुम यह करना चाहती हो, तो अपने-आप करो। (अपने भारीर की ओर निर्देश करते हुए) यह तो फूटा ढोल है, यदि तुम इसे दिन-रात बजाए जाओगी तो यह कितने दिन ठहर सकता है ?" रे

तथापि उन्होंने किसी व्यक्ति को निराश नही किया। वे कहते थे-

"यदि किसी एक व्यक्ति की सहायता के लिए मुझे बार-वार जन्म घारण करना पड़े, और चाहे वह कुत्ते की योनि में ही क्यों न हो, तो भी मुझे पुन. पुन. जन्म लेने दो।"

और पुन. "मैं केवल एक व्यक्ति की सहाता के लिए भी ऐसे बीसो हजार गरीर त्याग कर सकता हूँ। एक व्यक्ति की मदद कर सकना भी कितना गौर-वास्पद है।" वे अपनी समाधियों के लिए भी प्राय अपना तिरस्कार किया

१ मुझे यह पूर्ण निश्चय है कि पिकार्डी के निवासी, आदि मध्ययुग के कुछ श्रेष्ठ धर्मविश्वासी भी कभी-कभी अवश्य ऐसा ही कहते होंगे।

२ श्री श्रीरामकृष्ण लीला प्रसग, पृ० ६६४।

३. विवेकानन्द रचित : 'My Master' ग्रन्थ ।

करते थे, क्योंकि उनमें वह कीमती समय, जो दूसरों के उपयोग में आ सकता था, नष्ट होता था

"माँ। मुझे इस इस आनन्द के उपभोग से मुक्त कर दो। मुझे अपनी स्वा-भाविक स्थिति में रहने दो, ताकि मैं जगत् के लिए और अधिक उपयोगी हो सकूँ।"

अपने जीवन के अन्तिम दिनों में, जब उनके शिष्य, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें मक्तों की मीड से वचाने का प्रयत्न करते थे, तब वे कहते थे—

"आज कोई मेरी सहायता नहीं लेता, यह क्या कम कष्ट है ?" जनके घनिष्ठ मित्र, ब्रह्मसमाज के विख्यात नेता केशवचन्द्र सेन का देहावसान उनसे पूर्व हो चुका था। सन् १८८४ में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व आर्द्र नेत्रों से रामकृष्ण ने कहा था: "माली गुलाव के पौषे को उखाडकर दूसरी जगह लगा रहा है। क्यों कि उससे सुन्दर-सुन्दर फूलों की वहार पैदा होगी।"

पुनः उन्होंने कहा : "मेरा अर्घाश मर चुका है।"

परन्तु उनका अपर अर्घाश, यदि वह कथन सुसगत हो, दीन-दुः खी जन-साघारण थे। पण्डितों के लिए जितने सहज प्राप्य थे, जनसाघारण के लिए भी वह यदि उनसे अधिक नहीं, तो उतने ही सुलम थे। अपने जीवन के अन्तिम वर्षों मे वे इन दीन-दु खी घर्मानुरक्त जनसाघारण को अपने प्रिय शिष्यों के समान ही प्यार करते थे। गोपाल की माँ भी इनमें से एक थी, जिसकी सीघी-सादी कहानी फासीस्कन पौराणिक कथाओं में स्थान पाने के योग्य है:

"साठ वर्ष की वृद्धा, वालविषवा गोपाल की माँ ने अपना जीवन ईश्वर के चरणों में अपण कर दिया था। निरन्तर तीस वर्ष तक अतृप्त मातृत्व की क्षुधा के फलस्वरूप उसने वालक कृष्ण, गोपाल को अपने पोष्यपुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। और अन्त में हालत यहाँ तक पहुँची कि वह उसके पीछे एकदम पागल हो गई। परन्तु रामकृष्ण के साथ गोपाल की माँ के प्रथम साक्षात्कार में ही रामकृष्ण की मगवत्पूर्ण दृष्टि के निक्षेप-मात्र से कृष्ण गोपाल वालरूप में पैदा हो गए। ठाकुर की स्नेहमय करुणा ने जो कि अपने आत्रय में आने वालों की गुप्त इच्छाओं व कष्टों की उनकी अपनी ही इच्छा व कष्ट बना देती थी, सन्तानहीन माता के अतृप्त स्वप्न को मूर्तरूप देकर उसकी गोद को वाल-मगवान से मर दिया। उसके बाद से वालक गोपाल ने भी अपनी माता को

१. घनगोपाल मुखोपाच्याय रचित ग्रन्थ।

कमी नहीं छोडा। तब से गोपाल की माँ ने प्रार्थना करना छोड दिया, उसे प्रार्थना की आवश्यकता ही न रही, कारण वह निरन्तर मगवान के अविच्छिन सान्निघ्य में ही रहने लगी। उसने अपनी माला नदी में फेक दी, और दिन-रात बालक के साथ वातों में मग्न रहने लगी। दो मास तक यही अवस्था रही, उसके बाद घीरे-घीरे उसमें शिथिलता आने लगी। अब उसे केवल घ्यान के समय ही वालगोपाल के दर्शन होने लगे। परन्तु वृद्धा माता का हृदय आनन्द से परिपूर्ण था और रामकृष्ण स्नेहपूर्वक उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करते थे। लेकिन उनकी विनोदिप्रयता ने एक दिन वृद्धा माता से अपनी कथा नरेन्द्र को कहने के लिए आग्रह किया। नरेन्द्र अमिमानी, व अपनी तर्कमय विचारबुद्धि पर गर्व करने वाला च्यक्ति था, वह ऐसे दिव्यदर्शनों को मूर्खतापूर्ण व अस्वस्थ दृष्टिभ्रम कहकर उनका उपहास किया करता था। वृद्धा, शान्तमाव से पुत्र के साथ अपने वार्तालाप को रोककर और नरेन्द्र को ही निर्णायक मानकर उसे सम्बोधन कर कहने लगी—

"वेटा ! मैं एक मूर्ख स्त्री हूँ । मैं कुछ भी ठीक तरह नही समझ सकती, तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो ! तुम्ही बताओ कि क्या यह ठीक है ?"

नरेन्द्र अत्यन्त प्रमावित हुआ और कहने लगा :

' "हाँ । माता ! यह बिल्कूल ठीक है ।"

सन् १८५४ मे रामकृष्ण का स्वास्थ्य एकदम मयानक रूप से खराव हो गया। समाधि की अवस्था मे उनका वाँया हाथ हट गया और उसकी यन्त्रणा असहा हो उठी। उनके अन्दर एक महान् परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपने दुर्वल देह और भ्रमणशील आत्मा को दो भागो मे विमक्त कर दिया। उन्होंने 'मैं' कहना छोड दिया। उनके लिए 'मेरा' व 'मुझे' का कोई अस्तित्व नही रहा। वह अपने आपको 'यह' कहकर सम्बोधन करने लगे। रुग्ण अवस्था मे रामकृष्ण पहले की अपेक्षा बहुत अधिक तीव्ररूप मे ''लीला' क्रीडा ' मगवान् जो मनुष्यो के अन्दर अपनी क्रीडा कर रहा है ।'' यह देखने लगे। '''उन्होंने अपनी वास्तिवक सत्ता को दृढतापूर्वक पकड किया और मीन आश्चर्य मे निमग्न हो गए, उनके आनन्द का पारावार न था, मानो उन्हे अचानक ही किसी आशानतीत प्रियजन के दर्शन हो गए थे।' 'जव शिव ने अपने असली स्वरूप को देखा तो वह चिल्लाकर कहने लगा 'मेरा यही रूप है। मेरा यही रूप है।' और आनन्द मे विमोर होकर नाचने लगा।''

अगले वर्ष अप्रैंत के महीने में उनका गला सूज गया। निरन्तर बोलना तथा मयानक समाधियों का अतिश्रम जिनसे कि गले की तरफ रक्त का प्रवाह तीव्र हो गया था, यह भी निश्चितरूप से उसके कारण थे। उन्हों समाधि व बोलने से मना किया, परन्तु उन्होंने उनकी सलाह पर कोई घ्यान नहीं

अपने शरीर मे दूसरो की व्याधि को ग्रहण करने तथा पवित्रता की एक विशेष मात्रा तक पहुँच जाने पर उन्हे रोगमुक्त करने का विचार भारतवासियों के लिए वहुत प्राचीन है। इस सम्वन्ध में स्वामी अशोकानन्द के पूछने पर उन्होंने मुझे कई घामिक पुस्तको से (महामारत, आदिपर्व, अच्याय ५४, एव णान्ति पर्व, अघ्याय २५१) तथा महात्मा वृद्ध की वाणी से तथा पन्द्रहवी शताब्दी मे श्री चैतन्य के जीवन से इस सम्वन्व मे अनेक उल्लेख योग्य दृष्टान्त दिए हैं। सब आध्यात्मिक साधकों मे यह शक्ति नहीं होती । घर्मणास्त्रो के अनुसार यह शक्ति केवल अवतारो व उनके सेवक चूनी हुई आत्माओ, तक ही सीमित होती है। सावक और साव-सन्तो के ईश्वरो-पलिंव कर लेने पर भी उन्हें यह शक्ति प्राप्त नहीं होती, यद्यपि आजकल अन्वविश्वास के वशीभूत होकर जन-साधारण सब सायु-सन्तो मे इस शक्ति की विद्यमानता पर विश्वास करते हैं, और अपनी दैहिक व मानसिक व्या-वियो को उनके ऊपर डालकर रोगमुक्त होने की आशा से उनके चरणो मे वाते हैं। ईसा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। भारतवर्ष मे जन-साधारण का अब भी ऐसा ही विश्वास है। तथा-कथित गुरुवाद इसी का एक स्वा-भाविक परिणाम है। जब कोई आध्यात्मिक सावक किसी व्यक्ति को शिष्य रूप मे ग्रहण करता है, तो वह न केवल उसे आघ्यात्मिक शिक्षा ही प्रदान करता है, अपित वह अपने शिष्य के कर्मफल मे जो कुछ मी उसके मार्ग मे वाघक होता है-अर्थात् उसके सव पापो को मी. अपने ऊपर ले लेता है। इस प्रकार गुरु को अपने शिष्य के कर्मों का फल भुगतना पडता

१ वहुत समवतः जून मे-प्रकाशक

२ परन्तु इसमे इससे भी कुछ अधिक कारण था। कुछ प्रसिद्ध रहस्यवादी ईसाइयो की तरह वे भी दूसरो की वीमारी अपने ऊपर लेकर उन्हें स्वस्थ कर देते थे। एक दिव्य-दर्शन मे रामकृष्ण ने देखा कि उनका सम्पूर्ण शरीर फोडो से—दूसरो के पापो से—मरा हुआ है। "वे दूसरो के कर्मों को अपने ऊपर ले लेते थे।" और उनकी यह अन्तिम व्यावि उसी का परिणाम थी। वह मानवता के पापो के बोझ को अपने ऊपर डो रहे थे।

दिया। वैष्णवो के एक महोत्सव मे उन्होंने इस प्रकार योगदान किया कि वे चकनाचूर हो गए और फलतः उनकी वीमारी और अधिक वढ गई। यहाँ तक कि उनके लिए मोजन ग्रहण करना भी असमव हो गया, तथापि उन्होंने आगन्तुक अतिथियो के साथ साक्षात्कार वन्द नही किया और उनके साथ दिन-रात उसी तरह वार्तालाप करते रहे। एक दिन उनके गले से रक्त का बहुत मात्रा मे स्नाव हुआ। डाक्टरो ने देखकर कैन्सर वतलाया। उनके प्रमुख शिष्यो ने उनसे कल-कत्ता के प्रसिद्ध डाक्टर महेन्द्रपाल सरकार का इलाज कराने के लिए अनुरोध

है, कारण विना भोग के कर्मफल को कोई विनष्ट नहीं कर सकता, उसे केवल स्थानान्तिरत किया जा सकता है। आधुनिक भारतवर्ष के श्रेष्ठतम मनीषियों में मी दूसरे के द्वारा पाप मुक्ति को यह धारणा कहाँ तक बद्धमूल है, यह दिखाने के लिए अशोकानन्द ने लिखा है: "हमारे लिए यह केवल कल्पना मात्र नहीं है। हमने इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखें हैं। रामकृष्ण के व्यक्तिगत शिष्यों ने भी गुरु रूप में अथवा केवल साधारण स्पर्श द्वारा दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर लिया है। और इस प्रकार उन्हें जो यन्त्रणा भुगतनी पड़ी है, उसके बारे में उन्होंने प्रायः जिक्र किया है।"

उदाहरण के तौर पर, सेण्ट लिड्वाइन, जिन्होंने दूसरो की दैहिक पीडा अपने ऊपर ली थी, और सेण्ट मार्गुराइट-मेरी ने वैतरणी मे वेदना-कातर आत्माओं की यत्रणा अपने ऊपर ली थी। सीना के सेण्ट कैयराइन और मेरी डी वैलीस ने दूसरों को नरक में पतित होने से वचाने के लिए उनकी नरक यन्त्रणा को अपने ऊपर लेने की प्रार्थना की थी। इसी प्रकार सेण्ट वीन्सेण्ट डी० पाल एक नास्तिक के हृदय में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सात वर्ष तक स्वय धर्मविश्वास से विचत रहे थे।

किसी एजेण्ट द्वारा इस प्रकार के त्याग की भावना, विशुद्ध ईसाई कैयोलिक मतवाद के अनुसार, जो किमानवता को ईसा का रहस्यमय शरीर मानता है, सर्वथा अनुकूल है। ईसा ने स्वय ही इसका उदाहरण पेश किया है। ऋषि ईसाइया ने पहले ही मसीहा (त्राणकर्ता) के बारे मे भविष्यत् वाणी कर दी थी। (तरेपन, ४५) उसने कहा था—''वह हमारे दु:खो और कष्टो का वहनकर्ता है। .वही हमारे अपराघो के लिए आहत हुआ है।

. .हमारे शान्ति नष्ट करने के अपराध का दण्ड उसे अपनी शान्ति का विनाश कर भुगतना पड़ा है, और उससे कोड़ो से हम स्वस्य हुए हैं।" क्रास के विलदान को कैथोलिक मतवादी हमेशा एक सम्पूर्ण व सार्वमीम प्रायश्चित किया। सन् १८५५ के सितम्बर मास में एक छोटा-सा घर किराए पर लिया गया, उनकी धर्मपत्नी ने भी उसके एक कोने में स्वामी की देखमाल के लिए अपना आसन लगा लिया। रात्रि के समय अन्तरग शिष्य उनकी देखमाल करते थे। उनमें से अधिकतर शिष्यों की आर्थिक स्थित अच्छी न थी। वे अपनी सम्पत्ति बन्धक रखकर, उधार लेकर व घर की वस्तुएँ गिरवी रखकर ठाकुर की चिकित्सा कराने लगे। इससे उनका पारस्परिक सपर्क धनिष्ठतर हो गया। डाक्टर सरकार वृद्धिवादी थे। वे रामकृष्ण के धार्मिक विचारों से सहमत न थे और इस बात को वे छिपाते न थे। परन्तु अपने रोगी के सम्बन्ध में उनका परिचय जितना हो अधिक बढता गया, उसके प्रति उनकी श्रद्धा भी उसी अनुपात में बढती गयी और अन्त में वे बिना कुछ लिये ही उनकी चिकित्सा करने लगे। वे दिन में तीन बार रोगी को देखने के लिए आते थे और कई कई घण्टे तक उनके पास बैठे रहते थे। (इस प्रसग में यह अवश्य कहा जा सकता है कि रोगी के स्वास्थ्य की दृष्टि से शायद यह बेहतर उपाय न था।) डाक्टर सरकार ने रामकृष्ण से कहा:—

"आपकी ऐकान्तिक सत्यनिष्ठा के कारण ही मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। आप जिस वस्तु को सत्य समझकर विश्वास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उससे विच्युत नहीं होते। .. यह मत समझिए कि मैं आपकी खुशामद कर रहा हूँ, यदि मेरे पिता भी गलत मार्ग पर हो तो मुझे उन्हें वैसा कहने में कोई सकोच न होगा।"

मानते आए हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत व पैगम्बरो व ईसा की जूडिया मे एक हो समान विचारघारा है, जो कि आत्मा की सार्वभौम प्रेरणा से उत्पन्न व मानव प्रकृति की अनन्त गभीरता से सम्बद्ध है। (प्रभु के भोज का अनुष्ठान करते समय ईसा के शब्दों से तुलना कीजिए—''यह मेरा रक्त है.. जो कि अनेकों को पाप से मुक्त करने के लिए वहाया गया है। सेण्ट मैथ्यू, छब्वीस, २६।)

१ वह कई समाधियों के समय भी उपस्थित थे, और एक चिकित्सक की दृष्टि से उनका अव्ययन करते थे। इस सम्बन्ध में डाक्टर सरकार का जो सब 'नोट' लिख गए हैं, वे योरोपीय विज्ञान के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। समाधि अवस्था में स्टैथस्कोप द्वारा छाती की परीक्षा व आँखों की परीक्षा से यह जाना गया है कि उस अवस्था में मृत्यु के सब लक्षण उपस्थित होते हैं।

परन्तु उनके शिष्य जिस वार्मिक मिक्त-भावना से उनकी पूजा करते थे, उस की डाक्टर सरकार ने स्पष्ट शब्दों में निन्दा की है:—

"यह कहना कि निराकार मगवान् ने मनुष्य के रूप मे अवतार घारण किया है, समस्त धर्मों का ही विनाश है।"

रामकृष्ण मृद् हास्य के साथ चुप रहे। परन्तु उनके शिष्यो ने इस सव **धालोचना मे आग्रहपूर्वक योग दिया, जिससे उनको पारस्परिक श्रद्धा और अधिक** वढ गई और अपने गुरु के प्रति, जो कि शारीरिक यन्त्रणा द्वारा और मी उद्दीप्त होते जा रहे थे, उनका विश्वास पहले से भी दढतर हो गया। उन्होंने इस वात को समझने की पूरी कोशिश की कि उनके गुरु को ऐसी कठिन परीक्षा मे से क्यो गुजरना पड रहा है, और इस वारे मे उनमे दो विभिन्न दल हो गए। पाप से उद्धार प्राप्त गिरीशचन्द्र के नेतृत्व मे एक श्रद्धाल दल ने घोषणा की कि ठाकुर ने स्वेच्छापूर्वक यह रोग अपने ऊपर लिया है, जिससे कि उनके सन्देश का प्रचार करनेवाले शिष्यो मे घनिष्ठ एकता की स्थापना हो सके। दूसरी तरफ युक्तिवादी दल ने, जिसका नेता नरेन्द्र था, यह अभिमत प्रकट किया कि गुरु का शरीर भी अन्य मनुष्यो के शरीर की माँति प्रकृति के नियमों के अधीन है। परन्तु दोनों ही दलों के अनुयायी इस मुमूर्ष व्यक्ति के अन्दर एक दिव्य सत्ता की उपस्थिति को स्वीकार करते थे, और वार्षिक कालीपूजा के दिन जब कि रामकृष्ण ने उन्हे विना किसी प्रकार की पूर्वसूचना दिए समाधि मे सारा दिन व्यतीत किया, तो उन्होंने आश्चर्यपूर्वक इस बात का अनुभव किया कि जगन्माता उनके अन्दर वास कर रही है। वस्वास से उनमे जिस आनन्दातिरेक का उदय हुआ,

१ इस मगवत्-दीप्त मनुष्य के दर्शन के लिए अब भी मनुष्यों की मीड लगी रहती थी। सन् १८८५ की ३१ अक्टूबर को उत्तरी मारत से प्रभुदयाल मिश्र नामक एक ईसाई उनके दर्शन के लिए आया। रामकृष्ण के साथ उसकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि जाहिर। तौर पर विरुद्ध-मतावलम्बी मनुष्यों की स्त्रीकारोक्तियाँ भी जब इस भारतीय आत्मा के वीच से छनती थी तो किस प्रकार उसकी समन्वय-प्रवण आत्मा उन्हें अपने अनुकूल बातावरण से आच्छन्न कर देती थी। इस भारतीय ईसाई को यह बात समझ में आ गई थी कि एक ही समय में ईसा और रामकृष्ण दोनों में विश्वास करना समब है। उनके निम्नलिखित पारस्परिक सवाद के समय अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे:

वह खतरे से खाली न था, और विकृत भावप्रवणता की उत्पत्ति ही सबसे मुख्य खतरा थी। वे उच्च हास्य व क्रन्दन एव गान के साथ दिव्य दर्शन व समावि लाम करने या उसका दिखावा करने लगे । उस समय्, नरेन्द्र ने पहली दफे अपनी इच्छा-शक्ति व तर्क के सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। उसने घृणा के साथ उनका तिरस्कार करते हुए उन्हे कहा :-- "गुरु ने वीरतापूर्ण तपोमय जीवन और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्राणपण संघर्ष का मूल्य देकर समाधि-शक्ति को प्राप्त किया है, और तुम्हारे उत्तेजिन मावावेश यदि मिथ्या नहीं, तो रुग्ण कल्पनाओं की वाष्प-राशि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। रुग्ण व्यक्तियों को अपने स्वास्य्य के लिए और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्हें अधिक मात्रा मे आहार करने और नारीसुलम हास्यास्पद हिस्टीरिया के से दौरो के विरुद्ध सग्राम करने की जरूरत है। सावधान हो जाओ । जो लोग दिखावटी मावावेश के धर्म को प्रोत्साहन देते हैं, उनमे से अस्सी फीसदी वदमाश और पद्रह फीसदी पागल हो जाते हैं।" उसके शब्दो ने रामवाण औषघ का चमत्कार दिखाया। वे लिजित हुए और उनमे से अधिकाश ने नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया कि उनकी समावि केवल दिखावटी थी । नरेन्द्र का कार्य यही समाप्त नही हवा । उसने उन सव नवयुवको को सगठित किया और उन्हें कठोर सयम का जीवन व्यतीत कर ने के लिए वाचिक किया। कर्मक्षेत्र मे उसने उन्हे किसी एक निश्चित लक्ष्य को लेकर कर्म करने की प्रेरणा की । इस प्रकार इस सिंहशावक ने रामकृष्ण मिशन के मावी सम्राट् के रूप मे अपने-आपको प्रकट करना प्रारम्भ किया, यद्यपि अभी

ईसाई—"समस्त प्राणियों के मध्य मगवान् ही अपनी ज्योति विकीर्ण कर रहे हैं!"

रामकृष्ण—''मगवान् एक है। परन्तु उसे हजारो नामो से पुकारा जाता है।

ईसाई—''ईसा न केवल मेरी का पुत्र है, वह स्वय परमात्मा है। (और फिर उसने शिष्यगण की तरफ मुखातिव होकर रामकृष्ण की तरफ सकेत किया) और यह मनुष्य जिसे कि आप अपने सम्मुख देखते हैं, यह मी वीच-वीच मे मगवान् के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किन्तु उस मगवान् को आप पहचानते नहीं हैं।"

मुलाकात के बाद रामकृष्ण ने उससे कहा कि भगवान् को पाने की उस की इच्छा पूर्ण होगी। एव उसं ईसाई ने रामकृष्ण के चरणों में अपने-आप को अर्पण कर दिया।

तक वह स्वय अपनी कठिनाइयो व सग्रामों से मुक्त न हो पाया था। उसके निकट यह दिन निराशापूर्ण सकट के दिन थे, उसे अपनी प्रकृति की परस्पर-विरोधी शक्तियों के बीच अन्तिम चुनाव करना था—इसलिए यह दिन उसके लिए हल चलाने, बीज बोने, व अपनी आत्मा को भावी फसल के लिए तैयार करने के दिन थे।

रामकृष्ण की अवस्था दिन-प्रतिदिन विगडती गई। डाक्टर सरकार ने उन्हें कलकत्ते से गाँव मे ले जाने का परामर्श दिया। सन् १८५५ के दिसम्बर के मध्य मे उन्हें नगर के समीप कोसीपुर के एक सुरम्य उद्यान में ले जाया गया और अपने मर्त्यजीवन के शेष अन्तिम आठ मास उन्होंने वही पर व्यतीत किए। उनके बारह चुने हुए अन्तरग शिष्य अन्त समय तक उनके साथ रहे। न नरेन्द्र उनके समस्त कार्यों व उपासना आदि घामिक कृत्यों की देखभाल करता था। उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि वे मी उनके साथ अपने स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएँ। इसी समय उनके मत से सहमत एक पण्डित रामकृष्ण के दर्शनों के लिए आये, फलतः रामकृष्ण के शिष्यों ने समय पाकर अपनी प्रार्थना को पुनः दोहराया!

पडित ने रामकृष्ण से कहा:--

"धर्मशास्त्र कहते हैं कि आप जैसे महात्मा अपनी इच्छा-शक्ति से ही अपने-आपको रोगमुक्त कर सकते हैं।"

रामकृष्ण ने उत्तर दिया:

"मैंने अपना मन हमेशा के लिए मगवान् को अर्पण कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे फिर वापस मांगूं ?"

उनके शिष्यो ने अपने स्वास्थ्य लाम के लिए इच्छा न करने पर रामकृष्ण का तिरस्कार किया। रामकृष्ण ने कहा:—

"क्या तुम सोचते हो कि मैं जान-वूझकर कष्ट भोग रहा हूँ ? मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा हो जाऊँ, परन्तु यह सब माँ की इच्छा पर निर्भर है।"

''तो उससे प्रार्थना कीजिए।''

"तुम्हारे लिए यह कह देना ही वहुत सहज है। परन्तु मैं तो अपने मुँह से

त्रेन्द्र, राखाल, वावूराम, निरजन, योगीन, लाहू, तारक, दोनो गोपाल काली, शिश और शरत्। रामकृष्ण कहते थे कि उनकी वीमारी ने उनके शिष्यों को दो दलो ('अन्तरग शिष्य' व 'विहरग शिष्य') में विमक्त कर दिया है।

कुछ नही कह सकता।"

नरेन्द्र ने कहा:--

"परन्तु हमारे लिए।"

गुरु ने मचुर स्वर मे कहा, "वहुत अच्छा । मैं यत्न करके देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।"

शिष्यगण उन्हें कुछ घण्टों के लिए अकेला छोडकर चले गए। जब वे वापस आये तो गुरु ने कहा .—

"मैंने माँ से कहा था: 'माँ में तकलीफ के कारण कुछ नहीं खा सकता। ऐसा कर दो कि मैं कुछ खा सकूँ।' उसने तुम सवकी तरफ निर्देश करके मुझे उत्तर दिया: 'क्यो। क्या तू इन सव मुखों से नहीं खा सकता। मैं लिजित हो गया, और कुछ न कह सका।''

कुछ दिन वाद उन्होंने कहा ै: "मेरी शिक्षा प्रायः समाप्त हो चुकी है। लोगों को सिखाने के लायक अब मेरे पास कुछ नहीं रहा है। कारण, मैं समस्त विश्व में मगवान को ज्याप्त देखता हूँ: तो मैं किसे शिक्षा दे सकता हूँ?"

१ जनवरी सन् १८८६ को वे कुछ स्वस्थ प्रतीत हुए और उन्होंने कुछ दूर तक उद्यान मे भ्रमण मी किया । वहाँ उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। शिष्यों के ऊपर उनके आशीर्वाद का प्रमाव मिन्न-मिन्न रूप मे प्रकट हुआ। कुछ मे नीरव समावि के रूप में एवं अन्यों पर संरस आनन्दोच्छ्वास के रूप में । परन्तु इस विषय में सव एकमत थे कि इस आशीर्वाद को उन्होंने एक वैद्युतिक वक्के के समान, एक शक्ति के प्रवेश के रूप में ग्रहण किया है, जिससे कि प्रत्येक ने अपने आदर्श को नि सन्दिग्व रूप में उपलब्व कर लिया है। (एक धार्मिक गुरु के रूप में रामकृष्ण की यह असाधारण विशेषता थी कि वे किसी मुनिर्दिष्ट विश्वास का दान न करते थे, अपितु विश्वास के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान किया करते थे। यदि में ऐसा कह सकूँ, तो वे एक वृहत् शक्तिशाली आव्यात्मिक हायनमों का कार्य करते थे)। वाग में ठाकुर के अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने पर उन शिष्यों ने आनन्दातिरेक के वशवर्ती हो अन्य व्यक्तियों को भी, जो कि घर के अन्दर कार्य कर रहे थे, उस आशीर्वाद का आनन्दोपमोंग करने के

१. महेन्द्रनाथ गुप्त के मतानुसार यह घटना २३ दिसम्बर, सन् १८८५ को घटित हुई थी। उन्होंने श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत के द्वितीय भाग, पृ० ३५४ पर यह घटना लिपिबद्ध की है।

२ प्रत्येक ने ययायोग्य आणीर्वाद प्राप्त किया, ऐसा सुना जाता है।

लिए वाहर वुला लिया । इस प्रसग में एक ऐसी घटना घटी जो कि ईसा की जीवन-लीला में स्थान पाने योग्य है :

ठाकुर की अनुपस्थिति का लाम उठाकर विनम्न लाहू और शरत् ब्राह्मण उनके कमरे की सफाई व विस्तरे को ठीक-ठाक कर रहे थे। उन्होंने नीचे से पुकार सुनी और सारे दृश्य को ऊपर से देखा, परन्तु अपने आनन्द के हिस्से को छोडकर अपने स्नेहमय सेवा के कार्य को जारी रखा।

अकेला नरेन्द्र ही असन्तुष्ट रहा । उसके पिता की मृत्यु, सासारिक चिन्ताओ और उसके हृदय की ज्वाला ने उसे खोखला वना दिया था। उसने अन्य सवको परिपूर्णता लाम करते देखा, और अपने-आपको परित्यक्त-सा अनुभव करने लगा उसकी वेदना को सान्त्वना प्रदान करने लायक कोई आशाजनक किरण दिखाई न देती थी। उसने रामकृष्ण से विनती की कि वे कुछ दिनों के लिए उसे समा-विस्य करके उसके कष्टो का निवारण कर दे। परन्तु गुरु ने कठोरतापूर्वक उसकी मर्त्सना की। (वे जिनसे सर्वापेक्षा कम आशा करते थे, उनके लिए ही सवसे अधिक स्नेहमान रखते थे ) और इन "तुच्छ निचारो" के लिए उसे डाँटा। उन्होंने कहा कि उसे अपने परिवार के पोषण के लिए कुछ प्रवन्य करना चाहिए, तव उसके कष्ट दूर हो जाएँगे और उसे सब कुछ प्राप्त हो जायगा । नरेन्द्र एक पयभ्रष्ट मेमने के समान रुदन करने लगा. और मलिन व अपरिष्कृत वेश मे इयर-उघर मटकने लगा । वह यन्त्रणाकातर होकर आर्त्तनाद करने लगा । एक अनिधगम्य को प्राप्त करने की तीव वासना से उसका देह और मन जलने लगा और उसकी आत्मा को कही शान्ति न मिल सकी। रामकृष्ण दूर से ही उसकी इस उद्भ्रान्त गतिविधि को सस्नेह करुणापूर्वक लक्ष्य करते रहे । वे अच्छी तरह जानते थे कि दिव्य शिकार को वशीभूत करने से पूर्व उसकी गन्व पाना आवश्यक है। उन्होने अनुभव किया कि नरेन्द्र की अवस्था मे उद्धेगजनक कोई लक्षण नही है, कारण अपने अविश्वास के सम्बन्व मे कितनी ही शेखी वघारने पर भी वह असीम व अनन्त की प्राप्ति के लिए व्याकुल है। उसने मनुष्यो के वीच देवताओ का वर लाभ किया है-इस वात को रामकृष्ण जानते थे। रामकृष्ण ने अन्य शिष्यो की उपस्थित मे स्नेहपूर्वक नरेन्द्र का मुख चूम लिया। वे उसमे मिक्त के — प्रेम के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के — समस्त चिह्नो को प्रत्यक्ष देखते थे। मक्तगण ज्ञानियों के सदश (आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति चाहनेवाले) मुक्ति की कामना नहीं करते । उन्हें मनुष्य-जाति के कल्याण के लिए पुनः पुनः जन्म धारण करना पडता है। कारण वे मनुष्य-जाति के प्रेम व सेवा के लिए ही बनाए गए हैं। जब तक वासना का एक कण भी विद्यमान है, उन्हे पूनर्जन्म वारण करना होगा।

जब मनुष्य-जाति के हृदय से वासनाओं का समूल नाश हो जाएगा, तमी वे अत मे मुक्त हो सकेंगे। परन्तु मक्तगण स्वय कमी उसकी इच्छा नहीं करते। और इसीलिए वह स्नेहमय गुरु जिसके हृदय मे प्राणिमात्र के प्रति स्नेह की घारा वहती थी, और जो उन्हें कमी भूल न सकता था, हमेशा मक्तों के प्रति विशेष आदर-माव रखता था। और नरेन्द्र उन मक्तों मे सर्वश्रेष्ठ था।

"मक्त माया का त्याग नहीं करता। वह महामाया की पूजा करता है। वह अपने-आपको उसके चरणों में अपण कर देता है और प्रार्थना करता है, 'माँ। मेरे मार्ग से हट जाओ। तुम्हारे मार्ग से हट जाने पर ही ब्रह्म तक पहुँच सकता हूँ।"

"ज्ञानी जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, इन तीनो अवस्थाओं से इनकार करता है। किन्तु भक्त इन सभी अवस्थाओं को स्वीकार करता है।"

इसलिए स्वामाविक रूप से रामकृष्ण उन्ही मनुष्यों को अधिक पसन्द करते थे, उन्हीं से अधिक स्नेह करते थे, जो प्रत्येक वस्तु को यहाँ तक कि माया को मी, स्वीकार करते थे, जो हर चीज मानते व उसमे प्यार करते थे, जो किसी भी वस्तु को अस्वीकार न करते थे। कारण, पाप और माया मी स्वय मगवान की ही है।

"प्रारम्म से ही यह कहना ठीक नहीं है कि 'मैं निराकार ब्रह्म को देखता हूँ।' मनुष्य स्त्री, पशु, पुष्प, वृक्ष आदि प्रत्येक वस्तु—जो भी मैं देखता हूँ—सभी परमात्मा है।"

आवरण के साथ माया की जो तुलना की है, उसे अन्य स्थान पर राम और सीता की सुन्दर शिक्षाप्रद कहानी द्वारा भी प्रकट किया है।

"राम, लक्ष्मण और सीता वन मे भ्रमण कर रहे थे। आगे-आगे राम, वीच में सीता और सबसे पीछे लक्ष्मण थे। सीता दोनो भाइयो के वीच मे थीं, इसलिए लक्ष्मण राम को न देख सकते थे। परन्तु सीता यह जानकर कि राम के अदर्शन से लक्ष्मण को कितनी व्यथा पहुँच रही है,

१ "ज्ञानी माया का त्याग करता है। माया एक आवरण के सहश है (जिसे वह दूर फेक देता है)। देखों, जब मैं दीपक के सामने रूमाल कर देता हूँ तो तुम उसके प्रकाश को नहीं देख सकते।" तब गुरु ने अपने व शिष्यों के वीच रूमाल की आड करते हुए कहा—"अब तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते।"

रामकृष्ण ने इस वात को कभी नहीं छुपाया कि वे नरेन्द्र को अपना उत्तरा-विकारी समझते हैं। उन्होंने एक दिन उससे कहा:—"मैं इन तरुण युवको को तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। तुम इनकी आघ्यात्मिकता को उन्नत करने में लग जाओ।"

भीर उन्हें बाश्रम-जीवन के योग्य बनाने के लिए रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को जाति का कोई ख्याल न करते हुए सबके द्वार से भिक्षा माँगने का आदेश दिया। मार्च मास के अन्त के लगभग उन्होंने उन्हें सन्यासी का वेश, गेरुवे वस्त्र धारण कराए तथा एक प्रकार की आश्रम-जीवन की दीक्षा दी।

अभिमानी नरेन्द्र ने त्याग का दृष्टान्त पेश किया। परन्तु वह अपने आघ्यात्मिक अहकार को वडी कठिनाई के साथ त्याग सका। शैतान यदि उसे समग्र
पृथ्वी का साम्राज्य देकर भी (जैसा कि उसने ईसा को देना चाहा था) बदले मे
उससे उसकी आत्मा पर अधिकार चाहता, तो वह उसे दूर फेक देता। एक दिन
नरेन्द्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा करने के लिए, अपने साथी कालीप्रसाद से कहा कि जब मैं घ्यान-मग्न अवस्था मे हूँ, तव वह उसका स्पर्श करे।
काली ने वैसा ही किया और वह भी तत्काल उसी अवस्था को प्राप्त हो गया।
रामकृष्ण ने जब यह समाचार सुना, तो नरेन्द्र को तुच्छ से उद्देश्य के लिए अपना
बीज जमीन मे फेकने के लिए बुरी तरह फटकारा और विचारों को इस प्रकार
दूसरे के अन्दर सक्रमित करने का पूर्णस्प से निषेध किया। आत्मा की पूर्ण
स्वतन्त्रता के विरुद्ध कोई भी प्रयास एक अभिशाप है। तुम्हे दूसरों की सहायता
करनी चाहिये, परन्तु अपने विचारों को दूसरों के ऊपर आरोपित नहीं करना
चाहिये।

कुछ समय के अनन्तर घ्यान करते समय नरेन्द्र ने अनुभव किया कि उसके मस्तिष्क के पश्चाद्वर्ती प्रदेश में एक ज्योति चमक रही है। अकस्मात् उसकी चेतना लुप्त हो गई और वह परब्रह्म में लीन हो गया। वह उस भयानक निर्विकल्प समाधि की गहराई में इव गया, जिसे कि वह इतने दिन से पाना चाहता था, परन्तु रामकृष्ण ने उसे देने से इनकार कर दिया था। दीर्घकाल के वाद जब उसे पुनः चैतन्यलाम हुआ, तो उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके कोई देह नहीं है, वह केवल एक मुखमण्डल मात्र है, और वह चिल्ला उठा, ''मेरा

करुणा व स्नेहवश मार्ग मे चलते हुए वीच-वीच मे कमी-कमी रास्ते के एक तरफ हट जाती थी, जिससे कि लक्ष्मण रामचन्द्र को देख सके।''

भारीर कहाँ है ?" उसके साथी अन्य शिष्य डर गए और गुरु के पास भागे गए, परन्तु रामकृष्ण ने भान्तिपूर्वक उत्तर दिया :

"अच्छा है। उसे कुछ देर तक इसी हालत मे रहने दो! उसने मुझे वहुत दिनो तक परेशान किया है।"

जव नरेन्द्र पूर्णरूप से पुन पृथ्वी पर आ गया, तव वह एक अनिर्वचनीय शान्ति में स्नान कर चुका था। वह गुरु के समीप गया। रामकृष्ण ने उससे कहा •—

"अव तो माँ ने तुझे सव कुछ दिखा दिया है। परन्तु जो कुछ देखा है, वह ताले के अन्दर वन्द रहेगा, और उसकी चामी मेरे पास रहेगी। जव तुम माँ का कार्य समाप्त कर लोगे तो तुम्हे यह खजाना फिर मिल जाएगा।"

और उन्होंने इसके वाद उसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ दिन तक क्या करना चाहिए, इस वारे मे कुछ आवश्यक परामर्श दिए।

रामकृष्ण का अन्त समय जितना ही निकट आता जाता था, वह उतने ही निलिप्त होते जाते थे और अपने शिष्यों की वेदना के ऊपर अपनी शान्ति के स्वर्ग को विछा रहे थे। 'कथामृत' जो कि एक प्रकार से उनकी मृत्यु-शय्या के पास ही लिखी गई थी, उसमे रात्रि के समय शिष्यों की माराक्रान्त निस्तब्वता के वीच, इस प्रवहमान आत्मा की मर्मर-ष्विन का ही सगीत लिपिवद्ध है, जब कि उद्यान में चन्द्रमा की चाँदनी में उप्ण दक्षिण समीर वृक्षों की शाखा-प्रशाखाओं को घीरे-घीरे मर्मरित करता था। उनके मित्र व स्नेही जब उनके वियोग के

१ नरेन्द्र की आवेशमय अनुभूतिशील आत्मा के लिए कष्ट के इस नियम के विरुद्ध विद्रोह से विरत रहना सहज कार्य न था। (हीरानन्द के साथ २२ अप्रैल की तिथि मे उनका कथोपकथन देखिए)।

<sup>&</sup>quot;इस जगत् की परिकल्पना जैतानी से पूर्ण है। मैं इससे कही बेहतर ससार की रचना कर सकता हूँ। यह विश्वास ही हमारी एकमात्र सान्त्वना है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ।"

हीरानन्द ने विनीत स्वर मे उत्तर दिया:--

<sup>&</sup>quot;करने की अपेक्षा कहना वहुत सरल है।" और मिक्तपूर्ण स्वर से पुन. पुन: कहा: "प्रभु तुम्ही सब कुछ हो। मैं नहीं, तुम्ही हो।"

किन्तु अभिमानी व जोशीले नरेन्द्र ने तत्काल उत्तर दिया :---

<sup>&#</sup>x27;'तुम ही मैं हूँ, और मैं ही तुम हो। मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।''

विचार मात्र से ही व्याकुल थे और किसी प्रकार सान्त्वना न पाते थे, तब उन्होंने उन्हे अस्फुट स्वर मे कहा:—

"राधा ने कृष्ण को कहा: 'ऐ मेरे प्यारे! तुम मेरे मन मे ही वास करो, और मनुष्य के रूप मे पुन: मत आओ।' परन्तु थोडी ही देर बाद वह अपने प्रियतम के मानवीय रूप के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठी। परन्तु मगवान् की इच्छा पूर्ण होनी थी, और कृष्ण चिरकाल तक मानवीय रूप मे प्रकट न हुए उसके वाद प्रभु आये और मनुष्य के रूप मे अवतरित हुए। और तब वे अपने शिष्यो के साथ दिव्य मां की गोद मे वापस आ गए।"

राखाल चीत्कार कर उठा: ''तो जब तक हम नही जाते, तब तक आप मी न जावे।''

रामकृष्ण मुस्कराए और मृदु स्वर मे कहने लगे:---

"वउलो का एक दल अकस्मात् एक घर मे घुस गया। वे भगवान् का नाम ले-लेकर आनन्दिवमोर होकर नाचने लगे। और फिर उन्होंने जिस प्रकार अकस्मात् ही घर मे प्रवेश किया था, उसी प्रकार अकस्मात् ही घर छोडकर वाहर चले गए। परन्तु घर के स्वामियो को यह भी पता न लग सका कि वे कीन थे।"

यह कहकर उन्होंने एक विषादपूर्ण आह भरी।

"कभी-कभी मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे पुनः इस पृथ्वी पर न भेजे।" परन्तु उन्होंने अपना कथन जारी रखा:—

"वह (मगवान्) उन मक्तो के प्रेम के वशीभूत होकर, जो कि मगवान् को प्यार करते हैं, वार-वार मानवीय शरीर का चोला घारण करते हैं।"

यह कहकर वे एक अवर्णनीय स्नेह के साथ नरेन्द्र की तरफ ताकने लगे।

६ अप्रैल को रात्रि के समय गर्मी के कारण पखे को इघर-उघर हिलाते हुए उसकी तरफ देखकर रामकृष्ण कहने लगे:—

रामकृष्ण नीरव हास्य के साथ सारी चर्चा सुन रहे थे। उन्होंने नरेन्द्र की तरफ इशारा करके कहा .—

CATTLE S

<sup>&</sup>quot;यह एक नगी तलवार हाथ में लेकर ससार में घूम रहा है।"

१ हिन्दुओं का विश्वास है कि प्रत्येक अवतार के साथ चुनी हुई आत्माओं का एक दल, शिष्य रूप में उसके साथ आता है।

२ भगवत् जन्मत्त<sup>्</sup>हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय है, जिन्होंने ससार त्याग कर दिया है।

"ठीक इसी तरह जैसे कि मैं अपने सम्मुख अपने हाथ मे इस पखे को देख रहा हूँ, उसी प्रकार मैंने परमात्मा को भी देखा है "और मैं देखता हूँ"।" उन्होंने बहुत ही क्षीण स्वर मे कहा, और अपना हाथ नरेन्द्र के हाथ पर रखते हुए पूछने लगे: "मैंने क्या कहा है ?"

नरेन्द्र ने कहा, "मुझे कुछ साफ नही सुनाई दिया।"

तब रामकृष्ण ने सकेत से कहा कि वह, (परमात्मा) और उनकी अपनी सत्ता अभिन्न है।"

"हाँ" नरेन्द्र ने कहा, "मैं वह हूँ।"

ठाकुर वोले, "तथापि परमानन्द के उपभोग के लिए—केवल एक रेखा बीच मे दखल दिये हुए है।"

शिष्य ने कहा: "परन्तु महापुरुष अपनी मुक्ति के बाद भी ससार मे रहते हैं। वे मानव-जाति की मुक्ति के लिए अपने 'अहम्' व उसकी यन्त्रणा को कायम रखते हैं।"

कुछ देर तक पूर्ण निस्तव्यता के बाद ठाकुर ने फिर कहा—"घर की छती मनुष्य को दिखलाई देती है, परन्तु उस तक पहुँचना बहुत कठिन है। परन्तु जो उस पर पहुँच जाता है, वह नीचे रस्सा लटकाकर दूसरों को भी अपने पास ऊपर खीच सकता है।"

यह उन दिनों में से एक दिन था जब कि उन्होंने एक 'परमसत्ता में ही सबकें अस्तित्व की पूर्णतया उपलब्धि की थी, जब कि उन्होंने देखा कि बलिपशु, यूप-काष्ठ व जल्लाद—यह तीनों एक ही वस्तु हैं। और यह देखकर वे दुर्बलकण्ठ

"अवतारी पुरुप समाधि में हमेशा ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही वे ऊपर से नर वेश में धरा पर अवतीर्ण हो सकते हैं। तािक वे पिता व माता के रूप से भगवान् को प्यार कर सके। जब वे 'नेित' 'नेित' कहते हैं तो वे सीढी के एक-एक कदम को पीछे छोडते जाते हैं, तािक वे छत पर पहुँच जाएँ। और फिर छत पर पहुँचकर वे कहते हैं 'इति' (वह यह है)। परन्तु शीघ्र ही उन्हें यह मालूम होता है कि जिस ईंट व चूने से छत का निर्माण हुआ है, सीढी के कदम भी उसी के वने हुए हैं। तब वे सीढी के द्वारा कमी ऊपर छत पर व कमी नीचे जमीन पर चढ-उतर सकते हैं। परब्रह्म ही वह छत है, और यह लीलाजगत ही सीढी है। (श्री श्रीराम-कृष्ण कथामृत, प्रथम माग, पृ० ३२४)।

१ छत की उपमा रामकृष्ण ने अनेक बार प्रयोग की है:--

से चिल्ला उठे: "हे भगवान् यह क्या दृश्य है ?" यह कहकर वे भावाविष्ट होकर मूर्छित हो गये, परन्तु जब उन्हे चैतन्य लाभ हुआ तो फिर कहने लगे, "मैं स्वस्य हूँ; मैं कभी भी इतना स्वस्थ नहीं था।"

जो लोग यह जानते हैं कि गले के फोडे की वीमारी (कैंसर) जिससे कि उनकी मृत्यु हुई, कितनी भयानक होती है, वे उनकी उस कभी न मिटनेवाली करुणा व स्नेहाई हँसी को, जो उनके मुख पर हर समय खेलती रहती थी, देख-कर आफ्चीयत हो जाते थे। भारतीय मक्तों के इस ईसा के सूली पर चढकर मृत्यु को वरण करने के गौरव से विचत होने पर भी, उसकी यन्त्रणा सूली की यन्त्रणा से कम न थी। तथापि उन्होंने कहा:—''देह ही केवल कष्ट पाता है। जव मन भगवान के साथ संयुक्त हो जाता है, तो उसे कष्ट का अनुभव नहीं हो सकता।" और पुन. "देह और उसकी यन्त्रणा को परस्पर एक-दूसरे मे व्यस्त रहने दो। मेरे मन, तुम आनन्द मे मग्न रहो। अब मैं और मेरी दिव्य माँ चिरकाल के लिए एक हो गए है।" उ

मृत्यु से तीन-चार दिन पूर्व उन्होंने नरेन्द्र को अपने समीप बुलाकर, उसके साथ एकान्त मे रहने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने स्नेहमय दृष्टि से उसकी तरफ देखा और समाधिस्य हो गए। इसने नरेन्द्र को भी अपने प्रभाव से आच्छन्न कर लिया। जब वह उसके प्रभाव से मुक्त हुआ, उसने रामकृष्ण को अश्रुमोचन करते हुए देखा। गुरु ने उससे कहा—''आज मैंने तुम्हे अपना सब कुछ दे दिया

१ शिष्य रामकृष्णानन्द जो कि उनकी सेवा मे थे, उसने कहा है: "उनकी प्रफुल्लता कमी विनष्ट न होती थी। वे हमेशा यही कहते थे कि वे स्वस्य एव प्रसन्न हैं।" (रामकृष्णानन्द के अप्रकाशित सस्मरणो से)।

२ स्वामी अशोकानन्द ने मुझे लिखा है कि रामकृष्ण की मृत्यु के तत्काल उप-रान्त उनका जो फोटोग्राफ लिया गया था, उसकी एक कापी मद्रास के मठ मे है। उस समय ठाकुर का देह रोग के आक्रमण से इतना विकृत व विनष्ट हो गया था कि उसका पुन मुद्रण नहीं किया गया। वह दृश्य एकदम भया-नक व असह्य था।

रामकृष्ण के इस तथ्य को स्वीकार करने मे सर्वया अनिच्छुक होने पर भी, अपनी मृत्यु से दो दिन पूर्व नरेन्द्र की अप्रकट इच्छा के उत्तर मे उन्होंने कहा था —

<sup>&#</sup>x27;'वह जो राम था, जो कृष्ण था, वही आज रामकृष्ण के रूप मे इस शरीर मे अवतीर्ण हुआ है।''

है। और अब मैं सर्वस्वहीन एक गरीब फकीर मात्र हूँ। इस शक्ति मे तुम ससार का महान् कल्याण कर सकते हो। और जब तक तुम वह सम्पादन न कर लोगे,

परन्तु उन्होंने साथ ही कहा:-

"परन्तु तुम्हारे वेदान्तिक अर्थ मे नही" (अर्थात् परव्रह्य के साथ 'अहम्' का ऐक्य है, इस अर्थ मे नही, अपितु अवतार अर्थ मे)।

मैं अवतारों में हिन्दुओं के विश्वास के सम्वन्य में कोई आलोचना नहीं करना चाहता। विश्वासो की आलोचना नही की जा सकती। और यह विश्वास भी ईसाइयो के भगवत्-मनुष्य (God-man) के विश्वास के सदश ही एक विश्वास है। तथापि मैं पाश्चात्य देशीय पाठको के मन से इस मावना को दूर कर देना चाहता हूँ कि रामकृष्ण जैसे उन सीधे-सादे व्यक्तियों में, जो कि यह विश्वास करते थे कि उनके अन्दर मगवान् का अस्तित्व है, किसी प्रकार के राक्षसी गर्व की मी गन्य थी। अन्य अवसरो पर जैसे कि एक बार सन् १८८४ मे जब कि उनके एक मक्त ने उनसे कहा था कि: "जव मैं आपको देखता हूँ तो मैं भगवान् को देखता हूँ।" उन्होंने उसकी इस प्रकार मर्त्सना की थी . "कमी ऐसा मत कहो। लहर गगा का एक अश मात्र है, गगा लहर का अश नहीं है।" (श्री श्रीरामकृष्ण कथा-मृत, द्वितीय भाग, पृ० १८१) "समुद्र के मुकाविल मे लहरो का तो स्थान है, ब्रह्म के मुकाविले मे अवतारों का भी वहीं स्थान है।" (श्री श्रीराम-कृष्णेर उपदेशाविल)। रामकृष्ण यह सोचते थे कि उनके अन्दर भगवान का वास है, और मगवान् उनके नश्वर शरीर के आवरण के अन्दर छिपकर क्रीडा कर रहे हैं। "ईश्वरीय अवतार को समझना आसान नहीं है।-यह असीम व सान्त के ऊपर असीम व अनन्त की क्रीडा मात्र है । '' (पूर्वी-ल्लिखित पुस्तक, पृ० ३६६)। अधिकाश मनुष्यो मे, ''और तो क्या, साधु सन्तो मे मी" यह दिव्य अतिथि (Divine visitor) फूलो मे मबु के समान ''अपने आपको आशिक रूप मे प्रकट करता है। तुम फूल को चूसकर थोडा सा मधु का स्वाद ले सकते हो-परन्तु अवतार में सब मधु ही मधु है।" ( पूर्वोल्लिखित ग्रन्थ, पृ० ३६७ )। समस्त वस्तु एक ही हैं, कारण "अवतार सर्वदा एक ही होता है, परन्तु वह कभी यहाँ और कभी वहाँ, मिन्न चेहरो व नामो मे प्रकट होता रहता है, जैसे कृष्ण व ईसा इत्यादि।" (पूर्वोल्लिखित पुस्तक, पृ० ३५७)। ईसा का नाम हमे एक और नैतिक पहलू का स्मरण कराता है, जो कि हमेशा अवतार का एक अश है।

तव तक तुम न लौटोगे।""

उसी क्षण से उनकी सारी शक्तियाँ नरेन्द्र के अन्दर सक्रान्त हो गईं। गुरु और शिष्य एक हो गए।

१५ अगस्त सन् १८८६ इतवार का दिन ।...अन्तिम दिन ।

उस दिन अपराह्न समय में भी उनके अन्दर आश्चर्यजनक शक्ति थी। क्षत-पीडित कण्ठ के होते हुए भी उन्होंने शिष्यों के साथ लगभग दो घण्टे तक वार्ता-लाप किया । रात्रि के समागम में उनकी सज्ञा लुप्त हो गई। शिष्यों ने समझा कि वे मर गए हैं, परन्तु अर्घरात्रि के लगभग वे पुनः सचेत हो गए। शिष्य रामकृष्णानद के देह के सहारे रखे पाँच-छः तिकयों का सहारा लिये वे अन्तिम क्षण तक नरेन्द्र के साथ आलाप करते रहे और क्षीणस्वर में उसे अपना अन्तिम उपदेश दिया। इसके अनन्तर उन्होंने अस्फुट स्वर में तीन बार अपनी दिन्य माँ का सर्विप्रिय 'काली' नाम उच्चारण किया और लेट गए अन्तिम समाधि प्रारम्म हो गई। वे मच्याह्न से आध घण्टा पूर्व तक, जब कि उनका देहावसान हुआ, उसी अवस्था में रहे। उनके अपने शब्दों में ''वे एक कमरे से दूसरे कमरे में

<sup>&#</sup>x27;फूल', 'मघु' और 'आनन्द' इन शब्दो से हमे विभ्रान्त न होना चाहिए। भगवान् जव अवतार लेते हैं, तब हमेशा ही दिव्य बलिदान का तत्त्व विद्य-मान रहता है, जैसा कि ईसा के वारे मे था। (पूर्वोक्त ग्रन्थ, पृ० ३५८)।

१. "परम बहा को" यह अभिप्रेत है।

२. योग के विषय मे।

३. सरकार की साक्षी के अनुसार । रामकृष्णानन्द के अप्रकाशित सस्मरण देखिए:

<sup>&#</sup>x27;'उस अन्तिम रात्रि में रामकृष्ण अन्त तक हमसे बाते करते रहे।. वे पाँचत्छ तिकयों के सहारे बैठे हुए थे, जिन्हें मैंने अपने शरीर से थामा हुआ या और साथ ही मैं उन्हें पखा भी कर रहा था नरेन्द्र उनके पैरों को दवा रहा था, और रामकृष्ण उसे उसके मावी कर्त्तव्यों का उपदेश दे रहे थे। उन्होंने वार-वार कहा: 'इन वालकों की हिफाजत रखों।' .इसके वाद वे लेट गए। एक बजे के लगभग वे अचानक एक पार्श्व पर लेट गए और उन के गले से घडघड स्वर होने लगा।...नरेन्द्र ने यह देखकर उनके पैर गहें पर रख दिए और फीरन सीढियों से उतरकर नीचे चला गया—वह इस हम्य को सहन न कर सकता था। एक डाक्टर जो उनकी नव्ज की परीक्षा कर रहा श्रिया, उसने देखा कि नाडी गित वन्द हो गई है। .हम

## ३०० \* रामकृष्ण

प्रविष्ट हो गए।" और उनके शिष्यो ने चीत्कार किया :--"जय । ठाकुर की जय।" 9



सवने यही समझा कि यह केवल समाधि है।" (श्री रामकृष्ण जीवनी, पृ० ४६५,६) "अचानक एक वजकर दो मिनट गुजरने पर गुरु के शरीर मे एक कम्पन हुआ जिससे उनके रोम खंडे हो गए।..गुरु समाधि मे लीन हो गए। यह परम समाधि थी, क्योंकि इसके वाद उन्हें सज्ञालाम नहीं हुआ। इस प्रकार १६ अगस्त १८८६ को श्री रामकृष्ण इस ससार से विदा हो गए।

१. उस दिन जब उनके शिष्य उनके शब का दाह करने के लिए उसे श्मशान भूमि मे ले जा रहे थे तब वे उच्च स्वर से बोल रहे थे: "जय । भगवन् रामकृष्ण की जय।"

## उपसंहार

वे मनुष्य शरीर मे अव नहीं रहे थे। उनकी आत्मा मानवता के समिष्ट जीवन की शिरा-उपिशराओं में प्रवाहित होने के लिए यात्रा करने के लिए चल पढ़ी थी।

अविलम्ब ही शिप्यगण सघबद्ध हो गए। गुरु को उनके अन्तिम महीनो मे देखने के वाद यूवक शिष्यों के लिए पून: संसार में जाना असम्भव हो गया। उनके पास आर्थिक साधनो का अभाव था । परन्तु वलराम बोस, जिसे सामयिक रूप से रामकृष्ण के अवशेष सींपे गए थे, सुरेन्द्रनाथ मित्र, महेन्द्रनाथ गुप्त और नाटककार व अभिनेता गिरीशचन्द्र इन चारो शिष्यो ने अन्य शिष्यो को एक वाश्रम निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन व सहायता प्रदान की । सुरेन्द्रनाथ मिश्र ने गगा के तट पर वारानगर मे एक अर्घमग्न घर को किराये पर लेने के लिए रुपया दिया । यही शिप्यो का प्रथम मठ व आश्रम था । एक दर्जन व उससे कुछ अधिक शिष्यों ने सन्यासियों के नाम ग्रहण कर आश्रम मे प्रवेश किया, जिससे उनके प्रकृत नाम जनसाधारण के निकट अज्ञात रह गए। नरेन को, जो कि विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध था व हमेशा रहेगा, सर्वसम्मित से उन्होंने अपना नेता चूना । वह उन सबसे अधिक उत्साही, सबसे अधिक शक्तिशाली, और सबसे अधिक वृद्धिमान था-और गृह ने स्वय उसे इस पद के लिए चुना था। अन्यान्य सकल शिष्य स्मृति और शोक के नशे मे अमिभूत होकर अपने-मापको एकान्त मे ही रखने के लिए प्रलुव्य हो गए। किन्तु महान् शिष्य विवेका-नन्द ने, जो कि इस प्रलोमन के मोह तथा उससे आने वाले खतरे को उनकी अपेक्षा अच्छी तरह जानता था, अपने-आपको उनकी शिक्षा व मार्ग-प्रदर्शन मे लगा दिया । वह इन तपस्वी सन्यासियो के वीच एक आग के तुफान के समान था। उसने उन्हे शोक व समाधि की तन्द्रा से जागृत किया, वाह्य जगत के

उसने कई वर्ष वाद यह नाम ग्रहण किया था। दूसरे खण्ड मे मैं इस की जन्मकथा का वर्णन करूँगा।

विचारों को सीखने के लिए बाघ्य किया; अपनी विराट् बुद्धि की अमृत वर्षा से अप्लावित किया, और ज्ञानवृक्ष की समस्त शाखाओ—तुलनात्मक धर्मशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र आदि के फलों का आस्वाद कराया। वह चाहता या कि वे सार्वभौम दृष्टिकोण को ग्रहण करे, इसलिए वह पवित्र अग्निशिखा को एक क्षण के लिए मी विराम न देकर निरन्तर उन्हें लाभप्रद विवाद व आलोचनाओं में लगाये रखता था।

सन् १८८६ के वडे दिन (क्रिस्मस के दिनों मे) मगवत्-मानवों के जन्म का विघवत् सस्कार हुआ। यह एक वडी रोचक कथा है, कारण, इसमें पाश्चात्यों के ,'वो दिऊ'' और भारत की वाणी का रात्रि में एक अपूर्वसम्मावित मिलन है।

वे सव अन्तपुर मे शिष्य वावूराम की माता के घर पर एकत्रित हुए।

"रात काफी जा चुकी थी। सारे सन्यासीगण अग्नि के चारो तरफ वैठ गए। वे वडी-वडी लकडियाँ लेकर आए थे, जो उन्होंने घूनी मे जला रखी थी। शीघ्र ही एक सुदीप्त अग्निशिखा आकाश की तरफ उठने लगी, जो चारो तरफ दूर तक फैले हुए अन्वकार के विपरीत अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होने लगी। सिरो के ऊपर मारतीय रात्रि का आकाश चन्दोवे के रूप मे दूर तक फैला हुआ था, और दूर-दूर तक चारो तरफ एक अवर्णनीय ग्राम्य शान्ति विराज रही थी। वहुत देर तक सव घ्यान मे मग्न रहे। उसके बाद उनके नेता (विवेकानन्द) ने ईसारे की कहानी से उस शान्ति को मग किया। विल्कुल प्रारम्म से, जन्म के विस्मयकारक रहस्य से उसने कथा प्रारम्म की। परित्राता ईसा के आविर्माव की कथा मुनकर कुमारी मेरी को जो आनन्द प्राप्त हुआ था, सन्यासियो ने मी उसमे हिस्सा लिया। " ईसा के शैशव के दिनो मे वे उसके साथ रहे। मिस्र मे मी वे ईसा के साथ गये। ईसा के साथ वे यहूदी पण्डितो द्वारा चारो तरफ से घिरे हुए उस मन्दिर मे गये, जहाँ कि ईसा उन पण्डितो के प्रश्नो का उत्तर दे रहा था। इसके बाद जव उसने अपने प्रथम शिष्यो का संग्रह किया, तव भी वे ईसा के साथ ही वने रहे और उन्होंने उसका उसी प्रकार मित्तपूर्वक सम्मान

१ इसका सव्दार्थ है ''मुन्दर मगवान्''। फ्रांस के जनसावारण अमीन्स के गोयिक गिर्जे के तोरण पर अवस्थित ईसा की प्रस्तर-मूर्ति को इस नाम से पुकारते हैं।

विवेकानन्द ईसा को अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। रामकृष्ण ने मी ईसा को ईश्वर का अवतार माना था।

किया जिस प्रकार कि वे अपने गुरु का करते थे। व ईसा और रामकृष्ण के बीच, विचार और कार्यों तथा शिष्यों के साथ उनके सम्बन्ध में जो अत्यधिक समानता थी, उसने सन्यासी-गण के मन में रामकृष्ण के साथ दिव्य क्षानन्द के उन प्राचीन दिनों की स्मृति को जागृत कर दिया। परित्राता ईसा के शब्द उनके कानों को चिरपरिचित प्रतीत होने लगे।"

ईसा के वेदनावहन और फ़ौस-विन्धन की कहानी ने उन्हें घ्यान-समुद्र में मग्न कर दिया। नरेन्द्र की उदात्त भाषा ने उन्हें प्रचारक शिष्यों की उस मडली में पहुँचा दिया—जहाँ पाल ईसा की जीवन लीला का वर्णन कर रहे थे। पेण्टेकोस्ट उत्सव की अग्निशिखा उनकी आत्माओं को वगाल के एक प्रशान्तल ग्राम्याञ्चल में उत्तत करने लगी, और ईसा और रामकृष्ण, दोनों के मिश्रित नामों की घ्वनि नैश वायु में स्पन्दित होने लगी।

उसके वाद विवेकानन्द ने सन्यासियों को सम्बोधन करके कहा कि वे भी एक-एक करके ईसा में परिणत होने की चेष्टा करे, ससार के त्राण के लिए कार्य करे, ईसा के समान सर्वस्व त्याग करें और इस प्रकार भगवान की प्राप्ति करें। धूनी की विह्निशिखा के सम्भुख खडे होकर प्रत्येक सन्यासी ने भगवान और अपने साथियों को साक्षी करके, हमेशा के लिये सन्यासवृत ग्रहण करने की शपथ ली। लपलपाती विह्निशिखा से उनके मुखमण्डल उद्दीत हो रहे थे। प्रज्वलित काष्ठ-खण्डों से होने वाली चड-चड ध्विन ही केवलमात्र उनके विचार की शान्ति को वीच वीच में भग कर देती थी

शपथ-ग्रहण का यह समस्त अनुष्ठान समाप्त होने पर ही सन्यासियों को यह ध्यान आया कि यह रात्रि ईसा के शुम जन्म का पूर्वदिन (क्रिस्मस ईव) है। अव तक उन्हें इस वात का कोई ध्यान ही न था।

इस प्रकार मगवान् के एक नव जन्मिदन की घोषणा करके यह सभा उस दिन एक गम्भीर अर्थमय सुन्दर रूपक मे परिणत हो गई।

किन्तु योरोपवासियो को इस कहानी को पढकर विभ्रान्त न होना चाहिए।

१ इनमे से शिशभूषण (रामकृष्णानन्द) और शरच्चन्द्र (शारदानन्द) इन दोनो के सम्बन्ध मे रामकृष्ण कहा करते थे कि वे पूर्वजन्म मे ईशा के मक्त थे।

२. स्वामी विवेकानन्द की जीवनी, द्वितीय खण्ड, देखिए।

यह 'जोर्डान' मे प्रत्यावर्तन नहीं है। अपितु यह जोर्डान और जाह्नवी का शुम् सगम है। यह दोनो महानदियाँ परस्पर सम्मिलित होकर अपने विस्तृततर वक्ष के साथ वही चली जा रही हैं।

प्रारम्म से ही इस नवीन संघ मे एक अभूतपूर्व विशेषता थी। इस सघ मे न केवल प्राच्य और प्रतीच्य की विश्वास शक्ति मिश्रित थी, न केवल विज्ञान के विश्वकौशिक ज्ञान के साथ घर्ममूलक घ्यान और विचार का सम्मिश्रण था, अपितु इसमे गम्मीर चिन्तन के आदर्श के साथ मानवसेवा का आदर्श भी सम्मिलित था। प्रारम्भ से ही रामकृष्ण के आघ्यात्मिक शिष्यो को आश्रम की चहार-दीवारी मे ही वन्द रहने की इजाजत न थी। एक-एक करके वे मिक्षुओं के समान विश्व मे पर्यटन करने के लिए वाहर चले गए। केवल एक रामकृष्णानन्द (शशिभूषण) जिन्हे रामकृष्ण के अवशेषों की रक्षा का दायित्व सीपा गया या, आश्रम को छोडकर कही वाहर नही गए। वाहर घूमनेवाले सन्यासी वीच-बीच मे विश्राम के लिए आश्रम मे आ जाते थे। गुरु के जीवन के अन्तिम दिनों मे मार्था का सेवा का विनीत आदर्श ग्रहण किया गया था। रुग्ण गुरुदेव की सेवा द्वारा, अथवा जिनकी आत्मा भगवान मे लिप्त है और जो भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, उनके शरीर की सेवा द्वारा उन्होंने इसका क्रियात्मक रूप मे अम्यास किया । यह सेवा ही उनके गुरु का 'भगवत्प्राप्ति' का अपना मार्ग था। और यदि वृद्ध टाल्स्टाय जीवित होते, तो वह भी इसे ही श्रेस्ठतर मार्ग वतलाते ।

परन्तु प्रत्येक को अपना-अपना हिस्सा अदा करना था। कारण, प्रत्येक अपने मिन्न स्वमाव के अनुसार अज्ञातरूप मे रामकृष्ण के वहुमुखी व्यक्तित्व के एक-एक रूप या एक-एक अश का प्रतिनिधित्व करता था। जब वे सब एकत्रित हो जाते थे, तो रामकृष्ण को समग्र रूप मे पाया जाता था।

उनके गित्तिशाली प्रवक्ता विवेकानन्द को, उन सबकी तरफ से विश्व मे अपने उस गुरु की वाणी का प्रचार करना था, जिसे वह भारतवर्ष की समस्त, आध्या-ित्मक शक्तियों का जीवित समन्वयं कहता था .—

"मुझे एक ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है— जिसका जीवन उसकी समस्त शिक्षाओं व उपदेशों की अपेक्षाकृत हजारों गुणा अधिक उपनिपदों की वाणी की एक उत्कृष्ट जीवित व्याख्या है, जो वास्तव में

श जोडीन — हिन्दुओ के निकट गगा के समान ईसाइयो के लिए यह एक अत्यन्त पित्र नदी है। (अनुवादक)

मानवरूप मे उपनिषदो की एक जीवित आत्मा है ''जो भारत के विभिन्न विचारो का समन्वय है...भारत-भूमि हमेशा विचारको और ऋषियो से समृद्ध रही है.. शकर के पास एक महान् मस्तिष्क था और चैतन्य के पास एक विशाल हृदय था, और अब वह समय आ गया था जब मस्तिष्क और हृदय इन दोनो के एक समन्वित मूर्तरूप की आवश्यकता थी " "एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसके अन्दर एक ही शरीर मे शकर के चमत्कारिक मस्तिष्क और चैतन्य के वाश्चर्यजनक रूप से जदार व विशाल हृदय का समावेश हो, जो प्रत्येक सम्प्र-दाय मे एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा को कार्य करते हुए देखता हो : जो प्रत्येक वस्तु के अन्दर मगवान् को देखता हो, जिसका हृदय इस ससार मे भारत-वर्ष व उसके वाहर, सव जगह समस्त दीन दु. खियो, दुर्वलो पददलितो और पीडितो के लिए आर्त्तनाद करता हो, और इसके साथ ही जिसकी विशाल तीव वृद्धि परस्पर विरोधी विभिन्न सम्प्रदायों के वीच सगति स्थापित करनेवाले उदार विचारों की कल्पना करती हो ..और उनमें सगति स्थापित करके मस्तिष्क और हृदय के एक सार्वभौम धर्म को जन्म देने वाली हो, ऐसे मनुष्य ने जन्म लिया था। ..समय उसके अनुकूल था, यह आवश्यक था कि ऐसे मनुष्य का जन्म हो, और वह आया था, और सबसे आश्चर्यजनक वात यह है कि उसका कर्मक्षेत्र एक ऐसी नगरी के निकट था, जो पाण्चात्य विचारो से पूर्ण थी, जो नगरी पश्चिमीय विचारों के पीछे पागल हो उठी थी, और जिस नगरी ने भारत के अन्य सब नगरो की अपेक्षा कही अधिक आचार-विचारो को अपनाया था। ऐसे स्थान मे, विना किसी कितावी विद्या के ज्ञान के वह रहता था, इस महान् मनीषी को अपना नाम तक भी लिखना न आता था, परन्तु हमारे विश्वविद्यालयो के वहे-वडे प्रतिभाशाली स्नातक उसकी वृद्धि की विराट् शक्ति को देखकर दग रह

१ वर्तमान भारत के (पुस्तक लिखते समय, सन् १६२८) अन्यतम श्रेष्ठ दार्शनिक और घार्मिक विद्वान् श्री अरिवन्द घोष ने रामकृष्ण की प्रतिमा के प्रति एक सुन्दर श्रद्धाजिल अपित की है। उसमे रामकृष्ण की वहुमुखी आच्यात्मिक शक्ति, और उस समस्त शक्ति को परिचालित करने मे समर्थ एक असाधारण आत्मा का वर्णन है:—

<sup>&</sup>quot;हम रामकृष्ण के निकटवर्ती जीवन में विराट् आध्यात्मिक शक्ति का एक असाधारण दृष्टात देखते हैं। उन्होंने इतनी जल्दी ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर ली थी कि मानो वल-प्रयोग द्वारा उन्होंने स्वर्ग के राज्य को छीन लिया था। और उसके बाद उन्होंने एक-एक करके विभिन्न यौगिक क्रियाओं को २०

जाते थे .वह अपने समय का महान् ऋषि था, जिसकी शिक्षाएँ वर्तमान समय के लिए सबसे अधिक लामदायक हैं।...यदि मैं आपको एक भी सत्य बात कहता हूँ तो वह उसकी, और केवल उसकी है। और यदि मैंने आपसे कोई भ्रान्तिपूर्ण या गलत बाते कही हैं....तो वे सब मेरी अपनी हैं, उनका उत्तरदायित्व मेरे कपर है।"

इस प्रकार आचुनिक मारत के महान् धार्मिक नेताओं में सर्वापिक्षा बुद्धि-मान्, सर्वापिक्षा शक्तिशाली, और सर्वापिक्षा अभिमानी नेता ने अपने-आपको इस सरल साधारण मनुष्य के चरणों में नत किया था। वह वंगाल के इस मसीहा का प्रचारदूत सेण्ट पाल था। वहीं उसके आश्रम और उसके सिद्धान्त का सस्था-पक था। उसने समस्त ससार का पर्यटन किया था। वह एक ऐसी जलप्रणाली

अविश्वसनीय शीघ्रता के साथ वश करके उनमें से सारवस्तु को ग्रहण कर लिया था। अन्त उत्पन्न आच्यात्मिका के विभिन्न अनुभवो मे विस्तार द्वारा और अन्त. अनुभूतिजन्य ज्ञान की स्वामाविक क्रीडा द्वारा वे हमेशा प्रेम के द्वारा मगवत् उपलब्धि व प्राप्ति के सारमूत परिणाम पर ही पहुँचते थे। ऐसा द्ष्टात व्यापक रूप मे नही मिल सकता । इसका उद्देश्य मी विशेष व सामयिक था। दीर्घकाल से परस्पर संघर्षरत सम्प्रदायों व दलों में विमक्त संसार को ऐसे परम सत्य की आवश्यकता थी, जिसे पाने के लिए मानव समाज प्राणपण से चेष्टा कर रहा था। 'समस्त सम्प्रदाय एक ही पूर्ण सत्य के अश व अग हैं और समस्त सावनाओं का लक्ष्य अपने-अपने मिन्न पथ द्वारा उसी एक परम अनुभव को प्राप्त करना है' यही वह परम सत्य है। इस सत्य को किसी एक महात्मा के निर्णायक महान् अनुभव द्वारा हच्टात रूप मे उपस्थित करने की आवश्यकता थी। ब्रह्म को जानना, तद्रुप होना व उसे वारण करना ही एक आवश्यक वस्तु है, अन्य सव वस्तुएँ इसी के अन्तर्गत आ जाती हैं।'' अन्य समस्त आवश्यक नाम व रूप आदि जिन्हे ईश्वरीय इच्छा हमारे लिए चुनती हैं, इसी मे समाविष्ट हो जाते हैं। ("योग सम-न्वय" आर्य, पाण्डिचेरी, न० ५, दिसम्बर १६१४)। रामकृष्ण के व्यक्तित्व व जीवन के वास्तविक महत्त्व को मारतवर्ष के एक आधुनिक अध्यात्मवेत्ता गुरु ने इस प्रकार अनुभव किया है।

१ कलकता और मद्रास मे ज्याख्यान: "वेदान्त के विभिन्न स्तर और भारत के ऋषिगण"

थी, जिसके द्वारा योरोपीय विचारघारा भारत मे और भारतीय विचारघारा योरोप व अमेरिका मे आती-जाती थी और इस प्रकार वैज्ञानिक तर्क के साथ वैदान्तिक विश्वास को एव भूतकाल के साथ मविष्य को मिलाती थी।

